

# आपकी परेशानीयोंका हल

# संपादक और प्रकाशक

अब्दुलकादिर फातीवाला (वलसाड) मौलाना मुहम्मद यूनुस मुन्शी, फलाही (वलसाड) मुहम्मद बशीर अघाडी (मुम्बई)

# आयकी परेशानीयोंका हल आरमाउल् ह्रस्नामें

# संपादक और प्रकाशक

अब्दुलकादिर फातीवाला (वलसाड) मौलाना मुहम्मद यूनुस मुन्शी, फलाही (वलसाड) मुहम्मद बशीर अघाडी (मुम्बई)

# प्रिन्टर्स

मव्लाना झियाउर्रहीम रहीमी, { हिदायत आर्ट } सगरामपुरा, तलावडी, सुरत

Mobile No.: 099740 34310

# प्रकाशककी दुआ

#### हे अल्लाह तआला !

- हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अल्यहि व सल्लमको.
- अम्बियाए किराम अलयहिमुस्सलातु वस्सलामको.
- हुजूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमकी आल, अव्लाद. अझवाजे मुतहहरात (उम्मुल मुअमिनीन)को और अहले बयुत रिदवानुल्लाहि तआला अलयहिम अज्मईनको,
- अस्हाबे किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलयहिम अजमईनको,
- ताबिईन, तब्अे ताबिईन और औलियाए किराम रहमतुल्लाहि अलयहिम अजमईनको.
- उम्मते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमको,
- तमाम मुअ्मिनीन और मुअ्मिनात, मुस्ल्मिन और मुस्लिमातको,
- हमारे मरहम वालिद साहब और वालीदा साहीबा को, तमाम अधाडी परिवारको

इस किताबका सवाब अता फरमाओ और तमामकी

मगफिरत फरमाओ ! आमीन !

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ

हे हमारे परवरदिगार ! हमारे अमलोको कुबुल फरमाओ ! बेशक, आप सुननेवाले और जाननेवाले हैं !

दुआगो,

मुहम्मद बशीर अघाडी

#### अल्लाह तआलाके अस्माए हुस्नाका वर्णन

हदीष शरीफमें आया है कि :

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमने इर्शाद फरमायाकि :

> ''अल्लाह तआलाके अस्माए हुस्ना (सुंदर नाम) जिनके साथ दुआ माँगनेका हमें हुक्म दिया गया है, निनानवे (९९) नाम हैं, जो व्यक्ति इनका इहातह कर लेगा (अर्थात् याद कर लेगा और पढता रहेगा) वह जन्नतमें प्रवेश करेगा।''

(यही हदीष शरीफ इन शब्दोंमें भी मन्कूल है।)

''जो कोई व्यक्ति इनको हिफज़ (याद) कर लेगा (और बराबर पढ़ता रहेगा) वह अवश्य जन्नतमें प्रवेश करेगा।''

इस हदीष शरीफमें जिन निनानवे (९९) नामोंका उल्लेख हुवा है इनमें अधिकतर नाम कुर्आने करीममें मज़कूर हैं, मात्र कुछ नाम असे हैं जो हूबहू कुर्आने करीममें मज़कूर नहीं है, लेकिन خُولانتِ عَلَامُ कुर्आनमें आया है, जिसका अर्थ हूबहू वोही है जो مُنْتَقِّمُ के है । (बदला लेनेवाला) ।

वह निनानवे (९९) नाम पृष्ठ क्रमांक : ८ और ९ पर लिखे हैं।

> अस्माए हुस्नाका उल्लेख इस आयते करीमहमें है : وُلِلَّهِ الْاَسُمَاءُ الْحُسُنَىٰ فَادُعُوهُ بِهَا ُ (और अल्लाहके सबके सब ही नाम अच्छे (सुंदर) हैं, बस

#### संपादकोका निवेदन

- दुनियामें शायद ही कोई मानव असा होगा जिसे कोई न कोई परेशानी अथवा बीमारी न हो ।
- विविघ अस्माउल् हुस्नामें विविघ लाभ और गुण तथा परेशानीयोंके हल हैं, लेकिन अपनी परेशानी और बीमारीका हल कोनसे मुबारक अस्मामें हैं उसको तलाश करना आम व्यकितके बसकी बात नहीं है, इस लिओ अवाम इसके लाभसे महरूम (वंचित) हैं।
- हमने विविध परेशानीयाँ और बीमारीओं के विविध प्रकरण बनाए
  हैं और हर प्रकरणमें उससे संबंधित परेशानीयाँ तथा बीमारीयाँ
  और उनके हल दर्ज कीओ हैं, तािक लौग आसानीसे अपनी
  परेशानी और बीमारीका हल कोनसे मुबारक अस्मामें हैं उसको
  तत्काल तलाश करके उससे लाभ प्राप्त कर सके।
- हमने इस किताबको संपादित करनेमें अधिकतर 'हिस्ने हसीन'
   (उदू भाषांतर) तथा 'वझाइफे अशरिफय्यह' (गुजराती)से लाभ
   उठाया हैं।
- गुजरातीमें इस किताबको बेहद मक्बूलियत प्राप्त हुई है और इसके कई ओडिशन प्रकाशित हो चुके हैं।
- अब उर्दू और हिन्दी ओडिशन पाठकोकी सेवामें प्रस्तृत है,
   अंग्रेझी भाषांतरका काम चालू है।

अल्लाह तआला इससे लोगोंको लाभ पहूंचाओ और हमारी इस अदना कोशिश और प्रयासको कृबूल फरमाकर आखिरतका ज़रीअह बनाओ । आमीन ।

संपादक मंडल

#### अहादीषमें इस्मे आ 'ज़म

(१) हदीष शरीफमें आया है :

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमने एक व्यक्तिको यह कहते हूए सुना : 'يَا ذَاالُجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ (ऐ अज़मत व जलाल और एहसान व इंकरामके मालिक) तो आप सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमने फरमाया : ''तेरी दुआ कुबूल की जाएगी, अब तू (जो चाहे) माँग।''

(२) एक और हदीष शरीफमें आया है कि :

अल्लाह तआलाकी जानिबसे एक फरिश्ता नियुक्त है, जो व्यक्ति तीन मर्तबह : 'يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ (ऐ सब दया करनेवालोंसे अधिक दयालु )

कहता है वह फरिश्ता उस व्यक्तिसे कहता है:

''निशंक, सबसे महान दयालु तेरी ओर घ्यानित है, अब तू जो चाहे माँग ।''

(३) एक और हदीष शरीफमें आया है कि :

(एक मर्तबह) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलयिह व सल्लम एक व्यक्तिके निकटसे गुज़रे जो :

कह रहा था । 'يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ'

आप सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लमने उससे फरमाया :

''तू (जो चाहे) माँग, अल्लाहकी कृपा दृष्टि तेरी ओर है । ''

#### इन नामोंसे उसको पुकारो)

यह सिर्फ निनानवे (९९) नामोंमें सिमित नहीं हैं, बल्कि इनके अलावह भी कुर्आन व हदीषमें नाम आए है, जैसे : 'غُلَافِرُ' इन नामोंमें मज़कूर नहीं है, लेकिन कुर्आने करीममें आया है । इस लिए जो नाम भी कुर्आन व हदीषमें आए हैं वह सब इस आयते करीमहके मुताबिक़ हैं और इनसे दुआ करनी चाहीए । हाँ, अपनी तरफसे अल्लाहका कोई औसा नाम जो कुर्आन व हदीषमें नहीं आया हो नामके तौर पर नहीं ले सकते, अगरचे अर्थके ए'तिबारसे दुरुस्त भी हो ।

#### अस्माए हुस्नाके पढ़नेका तरीका

हमने पृष्ठ क्रमाँक : ८, ९ पर जो नाम लिखे हैं, इन अस्माए हुस्नाकी तिलावत करना कोई चाहैं तो इस तरह शुरू करें :

- ُهُوَاللَّهُ الَّذِي لِٓ إِللَّهُ إِلَّا هُوَ الرَّحُمٰنُ الرَّحِيُمُ ' अाखिर तक लगातार (मिला कर) पढ़ते चले जाऐं।
- हर नामके आखिरी हर्फ पर पेश पढ़े और दूसरे नामसे मिला दें।
- जिस नाम पर साँस लेनेके लिए रुकें उसको न मिलाऐं और दूसरा नाम '८) 'से शुरू करें।
- अगर किसी एक नामका वज़ीफा पढ़े तो शुरूमें 'प्रें' ('या')
   (हर्फे निदा) (संबोधन शब्द)की वृद्धि करें।

जैसे : 'اَلرَّ حُمْنُ' का वज़ीफा पढ़ना हो तो'یَا رَحُمْنُ' ('या रहमानु') पढ़े, 'اَلرَّ حُمْنُ' ('यरहमानु') न पढ़े, इसी तरह सब अस्माअको समज़ लीजीए।

# अस्माउल् हुस्नाकी मुसल्सल (श्रृंखलित) नामावली

|                | اِلَّا هُوَ | الَّذِي لَآاِلهُ | هُوَ اللَّهُ ا |             |
|----------------|-------------|------------------|----------------|-------------|
| السَّكاهُم     | الْقُدُّوسُ | الُمَلِكُ        | الرَّحِيْمُ    | الرَّحُمٰنُ |
| الُمُتَكَبِّرُ | الُجَبَّارُ | الُعَزِيْزُ      | المُهَيُمِنُ   | الُمُؤْمِنُ |
| الْقَهَّارُ    | الُغَفَّارُ | الُمُصَوِّرُ     | الْبَارِئُ     | الُخَالِقُ  |
| الُقَابِضُ     | الْعَلِيْمُ | الُفَتَّاحُ      | الرَّزَّاقُ    | الُوَهَّابُ |
| الُمُذِلُّ     | الُمُعِزُّ  | الرَّافِعُ       | الُخَافِضُ     | الْبَاسِطُ  |
| اللَّطِيُفُ    | الُعَدُلُ   | الُحَكَمُ        | الْبَصِيرُ     | السَّمِيُعُ |
| الشُّكُورُ     | الُغَفُورُ  | الُعَظِيُمُ      | الُحَلِيْمُ    | الُخَبِيرُ  |
| الُحَسِيبُ     | الُمُقِيتُ  | الُحَفِيُظُ      | الُكَبِيْرُ    | الُعَلِيُّ  |
| الُوَاسِعُ     | الُمُحِيبُ  | الرَّقِيُبُ      | الُكَرِيْمُ    | الُجَلِيُلُ |
| الشَّهِيُدُ    | الُبَاعِثُ  | الُمَجِيُدُ      | الُوَدُودُ     | الُحَكِيْمُ |

#### (४) एक और हदीष शरीफमें आया है कि :

जो व्यक्ति अल्लाह तआलासे तीन मर्तबह जन्नत माँगता है तो जन्नत कहती है :

''ऐ अल्लाह ! इस व्यक्तिको जन्नतमें दाखिल फरमा दे ।

और जो व्यक्ति अल्लाह तआलासे तीन मर्तबह जहन्नमसे पनाह माँगता है तो जहन्नम कहती है :

''ऐ अल्लाह ! तू उस शख्सको जहन्नमकी आगसे पनाह दे दे । ''

#### (५) एक और हदीष शरीफमें आया है कि :

जो व्यक्ति इन पाँच कलिमातके साथ दुआ करेगा, वह जो भी अल्लाह तआलासे माँगेगा, अल्लाह तआला उसकी दुआ अवश्य पूर्ण करेंगा।

- 'لَا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ' अल्लाह तआ़लाके सिवा कोई मा'बूद (इबादतके लायक्) नहीं है, वह अकेला है, उसका कोई हिस्सेदार नहीं है।
- لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحَمُدُ لَهُ الْحَمُدُ عَلَمُ الْحَمُدُ उसीका तमाम मुल्क है और उसीके लिए सब प्रशंसा है ।
- وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ' अौर वही हर चीज़ पर शक्तिमान है।
- کُرَالُهُ الَّاللَّهُ अल्लाहके सिवा कोई भी मा'बूद नहीं है ।
- 'وَلَا حُولُ وَلَا قُوَّةً اللَّا بِاللَّهِ' अौर कोई भी शक्ति तथा कुळ्वत उस (की मदद)के बगैर (प्राप्य) नहीं है ।

# शीर्षक सूचि

# δ

# शरीरके अंगोंकी परेशानियाँ

| Ш | सर (मस्तक)                      | 14 |
|---|---------------------------------|----|
|   | नींद और सुस्ती                  | 15 |
|   | बेहोशी                          | 15 |
|   | आँख                             | 16 |
|   | कान                             | 18 |
|   | बवासीर                          | 18 |
|   | चमडी और खून                     | 19 |
|   | सीना                            | 19 |
|   | पेट                             | 20 |
|   | पिस्तान (स्तन).                 | 21 |
|   | बालकोंकी बीमारियाँ              | 21 |
|   | बुखार                           | 24 |
|   | ताऊन (प्लेग) और वबाए आम         | 24 |
|   | बीमारीसे शिफा                   | 24 |
|   | असाघ्य बीमारीका इलाज            | 27 |
|   | बीमारीसे हिफाज़त (रक्षा) के लिए | 29 |
|   | साँप, बिछछूके डँसनेका ज़हर      | 29 |
|   | कमज़ोरी                         | 30 |
|   | रहमदानी, बच्चादानी (गर्भाशय)    | 30 |
|   | यादशक्ति बढ़ानेके लिए           | 35 |
|   |                                 |    |

| الُوَلِيُّ   | الُمَتِينُ  | الُقَوِيُّ     | الُوَكِيُلُ     | الُحَقُّ     |
|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|
| الُمُحُييُ   | الُمُعِيُدُ | الُمُبُدِئُ    | لُمُحُصِيُ      | الُحَمِيُدُ  |
| الُمَاجِدُ   | الُوَاجِدُ  | الُقَيُّوُمُ   | الُحَيُّ        | الُمُمِيُتُ  |
| المُقْتَدِرُ | الُقَادِرُ  | الصَّمَدُ      | الْآحَدُ        | الُوَاحِدُ   |
| الظَّاهِرُ   | اُلآخِرُ    | الْلَاقَّالُ   | الُمُوَّخِرُ    | الُمُقَدِّمُ |
| التَّوَّابُ  | الْبَرُّ    | الُمُتَعَالِيُ | الُوَالِيُ      | الُبَاطِنُ   |
| الُمُلُکِ    | مَالِكُ     | الرَّوُّوُفُ   | الُعَفُوُّ      | الُمُنتَقِمُ |
| الُغَنِيُّ   | الُجَامِعُ  | المُقُسِطُ     | وَ الْإِكْرَامِ | ذُوالُجَلالِ |
| النُّورُ     | النَّافِعُ  | الضَّارُّ      | الُمَانِعُ      | الُمُغُنِيُ  |
| الرَّشِيُدُ  | الُوَارِثُ  | الُبَاقِيُ     | الْبَدِيْعُ     | الُهَادِيُ   |
|              |             | الصَّبُورُ     |                 |              |
|              |             |                |                 |              |

| 0 | शयतान                                                                  | 62           |
|---|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ı | आफत, बला, मुसीबत, मुश्किली,<br>दुश्मन, अत्याचारी, बुरी (दुष्ट) व्यक्ति | <del>1</del> |
| 0 | आफत, बला ,मुसीबत, मुश्किलीसे सुरक्षाके लिए                             | 62           |
| 0 | आफत,बला,मुसीबत, मुश्किली दूर होनेके लिए                                | 66           |
| 0 | दुश्मन                                                                 | 69           |
|   | अत्याचारी (ज़ालिम) और बुरी (दुष्ट) व्यक्ति                             | 73           |
|   | माल , दौलत तथा जानकी सुरक्षा                                           | <b>75</b>    |
| 0 | खेती और पशुकी सुरक्षाके लिए                                            | 77           |
| 0 | अपनी ज़ात और परिवारकी सुरक्षाके लिए                                    | <b>78</b>    |
|   | ६ घर और समाज                                                           |              |
| 0 | पति—पत्नी                                                              | <b>79</b>    |
|   | संतान                                                                  | 84           |
| 0 | पडोसी, दोस्त और रिश्तेदार                                              | 86           |
|   | बुरी आदतें, बुरे अख्लाक् , बदमिज़ाजी आदिकी इस्लाह                      | <b>87</b>    |
| 0 | इज़ज़त,आबरू,मर्तबह प्राप्त करनेके लिए                                  | 88           |
| 0 | तवंगरऔर बेनियाज़ होनेके लिए                                            | 95           |
| 0 | मकसद,काम और दुआकी कुबूलियतके लिए                                       | 96           |
| 0 | गुम हो जाना अथवा चोरी हो जाना                                          | 101          |
| Π | प्रवास और प्रवासी                                                      | 103          |

# २ दिलसे संबंधित बाबतें

| दिलको सफाई (तर्ज़ाकयह)                       | <b>3</b> 7 |
|----------------------------------------------|------------|
| दिलमें सदगुण पैदा करनेके लिए                 | 41         |
| दिलकी रक्षा                                  | 49         |
| दिलके रंज और गम                              | 49         |
| तस्खीरे कृल्ब (सम्मोहन ,वशीकरन)              | 51         |
| कश्फ और इल्हाम (दिलकी आँख और कानसे गैबकी     |            |
| बातोंका इल्म होना)                           | 51         |
| इस्तिखारह {किसी कामके करने, न करनेमें अल्लाह |            |
| तआलासे इशारह (संकेत) चाहना }                 | 53         |
| रुहसे संबंधित बाबतें                         |            |
| जीवन                                         | 55         |
| रूहानी तरक्की () आत्माकी उन्नति )            | 55         |
| मोत                                          | 56         |
| कृबर                                         | 57         |
| आखिरत (परलोक)                                | 57         |
| 🕇 जादू, जिन्नात, बदनज़री, शयतान              |            |
| जादू                                         | 60         |
| जिन्नात                                      | 60         |
| बदनज़री                                      | 61         |

#### प्रथम प्रकरण

#### शरीरके अंगोंकी परेशानियाँ

#### सर (मस्तक)

- 1 आघे सरके दर्दके लिए शिफाका अमल
- बीमारके सर पर उँगलीसे ' 'يَا جَبَّارُ ' ७ (सात) मर्तबह लिखो ।
- फिर बीमारका सर पकड कर 'يَا جَبَّارُ'، 'يَا سَلَامُ' ('या जब्बारु',
   'या सलामु') सात मर्तबह पढ़कर दम करो ।
- यह अमल सूर्योदयसे पहेले करनेसे जल्द शिफा होगी । (इन्शाअल्लाह)
  - 2 सरके दर्दसे शिफाका प्रथम अमल

अमल क्रमाँक : १ हर प्रकारके सर दर्दके लिए अकसीर है ।

3 सरके दर्दसे शिफाका द्वितीय अमल

दाऐं हाथसे बीमार व्यक्तिका सर पकड कर '﴿يَكُ مُحِيُّبُ' ('या मुजीबु') ३ (तीन) मर्तबह पढ़कर दम करे । अगर दर्द खंत्म न हो तो ५ (पाँच) मर्तबह, ७ (सात) मर्तबह, ९ (नव) मर्तबह, ११ (ग्यारह) मर्तबह पढ़कर दम करे । इन्शाअल्लाह शिफा नसीब होगी ।

4 सरके दर्दसे शिफाका तीसरा अमल

'یَا مُحُیییُ' ('या मुह्यी') हररोज़ सुब्ह—शाम१२० (एक सो बीस) मर्तबह पढ़कर बीमार व्यक्ति पर दम करनेसे इन्शाअल्लाह शिफा प्राप्त होगी।

# 9

# रोज़ी, वेपार, कारोबार, नौकरी, कोर्ट और मुक़द्दमा

| रोज़ी                           | 107 |
|---------------------------------|-----|
| गरीबी और मोहताजी दूर होनेके लिए | 109 |
| वेपार, कारोबार                  | 111 |
| नौकरी, पद                       | 112 |
| कोर्ट और मुक़द्दमा              | 116 |
| अस्माउल् हुस्नाके माध्यमसे दुआ  | 123 |



बीमारके सरके पास बैठ कर ३०० (तीन सो) मर्तबह 'يُسَا رَحُسَمْنُ'، 'يَسَا سَلَامُ' ' ('या रहमानु', 'या सलामु') पढ़नेसे इन्शाअल्लाह वह होशमें आ जाएगा।

11 बेहोशी दूर करनेका द्वितीय अमल

बीमारके सरके पास बैठ कर १०१ मर्तबह 'يَا شَهِيُدُ' ('या शहीदु') पढ़नेसे इन्शाअल्लाह बीमार होशमें आ जाएगा।

#### <u>आँख</u>

12 आँखकी कम रोशनी दूर करनेका अमल

४१ मर्तबह ''يَا شَكُوُرُ' ('या शक्रूर') पढ़ कर पानी पर दम करके आँखमें लगानेसे और पीनेसे इन्शाअल्लाह शिफा होगी ।

13 नाबीना होनेसे हिफाज़तका अमल

हररोज़ फजरकी नमाज़के बा'द १००० (एक हज़ार) मर्तबह 'يُسا سَلَامُ' ('या सलामु') पढ़नेवाला मरते दम तक इन्शाअल्लाह अंघा या लाचार नहीं होगा ।

- 14 आँखके दर्दके लिए शिफाका अमल
- दोपहरको ज़वालके समय बावुजू ४१ (एकतालीस) मर्तबह ﴿ نَهُ مَنُ '
   نُحُمَٰنُ ('या रहमानु') पढ़ कर पानी पर दम करके सलाई तर करके बीमारकी आँखमें लगाए ।
- हररोज़ ७ (सात) मर्तबह तर सलाई लगानेसे इन्शाअल्लाह
   शिफा प्राप्त होगी ।

# 5 सरके दर्दसे शिफाका चौथा अमल

'یَا غَفُوُرُ'' ('या गफ़्रु') एक कागज़के टुकडे पर लिख कर रोटीके टुकडेमें रख कर खानेसे दर्द इन्शाअल्लाह खत्म हो जाएगा।

# नींद और सुस्ती

- 6 नींदका गल्बह दूर करनेका प्रथम अमल
- 'يَا مُقَتَدِرُ' ('या मुक्तिदरु') हररोज़ ५०० (पाँच सो) मर्तबह पढ़नेसे नींद और गफलत इन्शाअल्लाह दूर हो जाएगी ।
  - 7 नींदका गल्बह दूर करनेका द्वितीय अमल

'يَساقَيُّومُ' ('या क्य्यूमु') का विर्द करनेसे नींदका गल्बह इन्शाअल्लाह खत्म हो जाएगा ।

8 नींद कम आना और नींदमें डर लगना

सोनेसे पहेले ' يُسَمُّتُكُبِّرُ' ('या मु—त—कब्बिरु') २१ (इक्कीस) मर्तबह पढ़ कर चुपचाप (खामोश) सोनेसे इन्शाअल्लाह नींद आ जाएगी और नींदमें डरनेसे हिफाज़त होगी ।

9 सुस्ती दूर करनेका अमल

يَامُحُيىُ' ('या मुह्यी')को हंमेशा पढ़नेवाला इन्शाअल्लाह होशियार और ज़िन्दह दिल रहेगा और इबादतमें सुस्ती नहीं होगी ।

#### बेहोशी

10 बेहोशी दूर करनेका प्रथम अमल

ऊपर अमल क्रमाँक : १९ अनुसार अमल करे ।

#### <u>कान</u>

21 कानके दर्दके लिए शिफा का अमल

'يَا سَمِيُعُ' ('या समीउ') १००० मर्तबह पढ़ कर रूई पर दम करके कानमें डालनेसे इन्शाअल्लाह दर्द खत्म हो जाएगा ।

**22** बेहरापनसे हिफाज़त का अमल

हर फर्ज़ नमाज़के बा'द हमेशा ११ मर्तबह 'يَـا سَمِيُعُ ' ('या समीउ') पढ़नेसे पूरी उमर बेहरापनसे इन्शाअल्लाह हिफाज़त होगी।

#### बवासीर

23 बवासीरसे हिफाज़त का अमल

'يَا مَلِکُ الْقُـدُّوُسُ' ('या मलिकुल् कुदूस') फजर और मगरिबकी नमाज़के बा'द ११ (ग्यारह) मर्तबह पढ़नेसे इन्शाअल्लाह कभी भी बवासीर अथवा नासूर अथवा गुप्त रोग नहीं होंगे।

24 खूनी बवासीरसे शिफाका प्रथम अमल

'پَيا عَلِیُ' ('या अलिय्यु') १००० मर्तबह पढ़ कर पानी पर दम करके पीओ, इन्शाअल्लाह सात दिनोंमें शिफा प्राप्त होगी ।

- 25 खूनी बवासीरसे शिफाका द्वितीय अमल
- इस्लामी महीनेकी १३,१४ और १५ दीनांकके तीन रोज़ह रखे ।
- इफतारके समय १००० मर्तबह 'يَا مَجِيُدُ' पढ़ कर पानी पर दम

#### 15 आँखका दर्द दूर करनेका अमल

७ मर्तबह 'يَا عَـلِيُّ' ('या अलिय्यु') पढ़ कर, पानी पर दम करके आँखमें लगानेसे इन्शाअल्लाह तीन दिनोंमें शिफा प्राप्त होगी ।

- 16 आँखमें पानी आनेसे शिफाका अमल
- ११०० (ग्यारह सो) मर्तबह 'يَا بَصِيْرُ' ('या बसीर्') हररोज़ पढ़े ।
- आरंभ और अंतमें यह दुरूद शरीफ पढ़े :

'اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ السَّاجِدِيْنَ سَيِّدِ الرَّافِعِيْنَ سَيِّدِ الْكَامِلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ '

- इस अमलसे इन्शाअल्लाह चंद ही दिनोंमें शिफा प्राप्त होगी।
  - 17 आँखमें पानी आनेसे हिफाज़तका अमल

ऊपर अमल क्रमाँक : १६ में बताया हुवा अमल हंमेशा करनेसे भविष्यमें पानी आनेसे इन्शाअल्लाह हिफाजृत होगी।

18 आँखमें रोशनीका अमल

ऊपर अमल क्रमाँक : १६ अनुसार अमल करे ।

- 19 | आँखोंकी रोशनी कम न हो उसका अमल
- २१ (इक्कीस) दिन तक इशराक़की नमाज़के बा'द ५०० (पाँच सो) मर्तबह 'يَعا ظَاهِرُ' ('या ज़ाहिरु') पढ़े तो इन्शाअल्लाह आँखोंकी रोशनी कम नहीं होगी।
  - 20 | आँखोंकी कम रोशनी बढ़ानेका अमल

१२० मर्तबह 'يَا مُحْيِيُ ('या मुह्यी') सुब्ह और शाम पढ़ कर सीना पर दम करनेसे इन्शाअल्लाह शिफा प्राप्त होगी ।

31 दिल (Heart) की बीमारियोंसे बचनेका अमल

- बहुत सुंदर, स्वच्छ और बडे अक्षरोंमें कागज़ पर 'اَللّٰهُ' लिखो ।
- हररोज़ दिन और रातमें कमसे कम ३ (तीन) मर्तबह बहुत ही
   शिस्तसे बावुजू क़िब्लह रुख एकांतमें बैठ कर इस नाम पर मुहब्बतकी निगाह डालो ।
- आँखें बंद करके कमसे कम १० (दस) मिनट तक दिलमें
   ख्याल करो कि यह नाम मेरे दिलमें लिखा है।
- हररोज़ तीन मर्तबह यह अमल करे।
- इन्शाअल्लाह पूरी उमर कभी भी खफकान, होले दिल, दिलकी घडकन, दिलकी बेचेनी आदि दिलकी कोई भी बीमारी नहीं होगी।
- कोई भी जालिम और अत्याचारीसे खौफ नहीं होगा और इश्क़े
   इलाही प्राप्त होगा ।

#### <u>पेट</u>

32 पेटके दर्दसे हिफाज़त का अमल

सात मर्तबह 'يَا عَظِيُہُ' ('या अज़ीमु') पढ़ कर पानी पर दम करके पीओ तो इन्शाअल्लाह कभी पेटमें दर्द नहीं होगा।

33 पेटके दर्दसे शिफा का अमल

करके पीओ । फिर हाथ उठा कर सात मर्तबह यह दुआ पढ़े : 'اَللَّهُمَّ اِنِّیُ اَعُودُ بِکَ مِنَ الْبَحُرِ وَالْجُذَامِ وَمِنُ سَیِّءِ الْاَسُقَامِ' इन्शाअल्लाह तीन दीनोंमें शिफा प्राप्त होगी ।

#### चमडी और खून

26 आतिशकके रोगसे शिफा का अमल

अमल क्रमाँक : २५ अनुसार अमल करे । इन्शाअल्लाह शिफा प्राप्त होगी ।

27 नापाक झख्मके लिए शिफा का अमल

अमल क्रमाँक : २५ अनुसार अमल करे । इन्शाअल्लाह शिफा प्राप्त होगी ।

28 फोडे, फुँसी और नासूरसे शिफाका अमल

सात दिन हररोज़ तक १०० मर्तबह 'يَا رَقِيْبُ' पढ़ कर उस झख्म पर दम करनेसे इन्शाअल्लाह शिफा प्राप्त होगी ।

#### <u>सीना</u>

29 पसलीके दर्दसे शिफा का अमल

१००० (एक हज़ार) मर्तबह 'يُبَ مُجِيُدُ' ('या मजीदु') पढ़ कर रूई पर दम करके दर्दकी जगह बांघनेंसे इन्शाअल्लाह शिफा प्राप्त होगी ।

30 सीनेके दर्दसे शिफा का अमल

('या बर्रु') पढ़ कर उस पर दम करनेसे बालिग होने तक वह बालक तमाम आफतोंसे इन्शाअल्लाह सुरक्षित रहेगा।

38 दूघ छुणाते समय बालकको होनेवाली तकलीफसे शिफा का अमल

कोई बालक माँका दूघ छोडनेकी तकलीफसे रोता हो तो कागज़ पर 7 मर्तबह 'يَا مَتِينُ लिख कर पानीमें घोल कर बालकको पिलाए। इन्शाअल्लाह बालक चुप हो जाएगा और सब्र पकडेगा।

**39** बालककी विचारशक्ति और यादशक्तिमें वृद्धि करनेका अमल

- बालकको ४० दिन तक खाने—पीनेसे पहले २१ (इक्कीस) मर्तबह 'يَا عَلِيْہُ' ('या अलीमु') पढ़ कर पानी पर दम करके पिलाए ।
- बालककी विचारशक्ति और याद शक्ति इन्शाअल्लाह तेज़ हो जाएगी।

**40** कुर्आन मजीद जल्द याद होनेके लिए अमल

हर महीना तीन दिन '﴿ يَا وَاسِعُ ('या वासिउ') १०० (एक सो) मर्तबह पढ़ कर पानी पर दम करके बालकको पिलाए तो कुर्आन मजीद बहुत जल्द याद हो जाएगा।

41 बालककी ज़िद दूर करनेका अमल

सात मर्तबह 'يَا مُقِيُثُ पढ़ कर खाली ग्लासमें दम करे, फिर उसमें पानी भर कर बालकको पिलाए तो इन्शाअल्लाह सात 7 मर्तबह 'يَا عَظِيُّمُ' कागज़ पर लिख कर घोल कर पीओ ।

# पिस्तान (स्तन)

34 पिस्तानमें दूद्यमें वृद्धि करनेका अमल

'يَا مَعِيُّنُ' ('या मतीनु')को ९० (नव्वे) मर्तबह कागज़ पर लिख कर पानीमें घोल कर पिलाए तो इन्शाअल्लाह दूद्यमें वृद्धि होगी । यह अमल ११ (ग्यारह) दिन तक मुसल्सल किया जाए ।

#### बालकोंकी बीमारियाँ

35 मसानकी बीमारीसे शिफाका प्रथम अमल

- आघा सेर (२५० ग्राम) सरसवका तेल लेकर बावुजू किब्लह रुख
   बैठ कर १००० ब ार 'يُ قَهَّارُ' ('या कहहारु') पढ़ कर दम करे ।
- वह तेल सुब्ह और शाम २१ (इक्कीस) दिन तक बालकके शरीर पर मालिश करे।

इन्शाअल्लाह बहुत जल्द तंदुरस्त होकर शक्तिशाली बन जाएगा ।

36 मसानकी बीमारीसे शिफाका द्वितीय अमल

- एक ताँबेकी तख्ती पर यह नक्श लिख कर बालकके गलेमें पहना दे । पहना दे । يَا مُذِلَّ كُلَّ جَبَّارِ عَنِيُدٍ، يَا مُذِلُّ يَا مُذِلُّ يَا مُذِلُّ يَا مُذِلُّ
- हर महीने सात गैर आदमीयोंको खाना खिलाए ।
  - 37 बालककी हिफाज़त का अमल

बालककी पैदाइशके बा'द तत्काल सात मर्तबह

• यह आ'माल करनेसे इन्शाअल्लाह फरजुंद नेक बनेगा ।

#### बुखार

44 बुखार खत्म हो नेका अमल

कागज़ पर 'يَا غَفُوُرُ' ('या गफ़्रु') लिख कर ता'वीज़ बना कर बांघनेसे इन्शाअल्लाह बुखार अच्छा हो जाएगा ।

45 बुखार और दर्दे सर दूर करनेका अमल

'یَا غَفُرُرُ' ('या गफ़्रु') एक कागज़के टुकडे पर लिख कर वह कागज़ रोटीके टुकडे पर रख कर वह टुकडा खाले । इन्शाअल्लाह तीन दिनमें बुखार और दर्दे सर अच्छा हो जाएगा ।

### ताऊन (प्लेग) और वबाए आम

46 आँखकी कम रोशनी दूर करनेका अमल

जो व्यक्ति गुसल करके कि ब्लह रुख बैठ कर १११५ मर्तबह 'يَكَ مُهَيُّونُ ('या मुहय्मिनु') तीन दिन तक पढ़ेगा वह ताऊन (फ्लेंग) और वबाए आमसे इन्शाअल्लाह सुरक्षित रहेगा।

#### बीमारीसे शिफा

47 बीमारीसे शिफा का प्रथम अमल

दो रका'त तिहय्यतुल् वुजूकी नमाज पढ़ कर ३०० (तीन सो) मर्तबह २१ (इक्कीस) दिन तक 'يَا لَطِيُفُ' ('या लतीफु') पढ़े। इन्शाअल्लाह शिफा हो जाएगी। दिनके अमलसे बालकका रोना और ज़िद स्थगित हो जाएगा।

# 42 बालककी सुरक्षा का प्रथम अमल

- गर्भकी शुरूआतसे बालकको दूघ पिलाने तक मुसल्सल हररोज़
   तीन मर्तबह यह अमल करते रहे :
- 'سَلَامٌ قَـُولًا مِّسَنُ رَّبٌ السَّرَّحِيْمٍ ' रोटीके टुकडे पर लिख कर गर्भवती स्त्रीको पिलाए अथवा कागज़के टुकडे पर लिख कर पानी अथवा दवाईमें घोल कर पिलाए । अल्लाह तआलाके फज़लसे नया पैदा शुदह बालक हर बीमारीसे सुरक्षित रहेगा ।

# 43 बालककी सुरक्षाका द्वितीय अमल

- •११ (ग्यारह) दिन तक इशाकी नमाज़के बा'द ३००० (तीन हज़ार) मर्तबह 'يَا جَبُّارُ' ('या जब्बारु') पढ़ कर तीन बादामके मग्ज़ पर दम करके एक बादाम पत्नीको खिलाए और दो बादाम खूद खाए। फिर अपनी पत्नीसे संभोग करे।
- ११ (ग्यारह) दिन तक इसी तरह करे, इन्शाअल्लाह अवश्य उसकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, और नेक फरजंद पैदा होगा।
- लडकेका नाम 'अजीजुल्लाह' अथवा 'अताउल्लाह' रखे ।
- सात साल तक हर साल एक बक्रा अल्लाहके लिए ज़बह करके मात्र अल्लाहके लिए गरीबोंमें खाना पका कर खिलाए ।
- अगर इतनी शक्ति न हो तो कच्चा गोश्त तक्सीम कर दिया जाए ।
- अगर इतनी भी शिक्त न हो तो कुछ पैसा हर महीनाकी शुरूआतमें लडकेके हाथसे किसी नाबीना फक्तिरको दिला दे।

#### 53 बीमारीसे शिफाका सातवाँ अमल

बीमारके सरके क़रीब खडे होकर फजरकी सुन्नत और फर्ज़ नमाज़के दरमियान १२१ मर्तबह 'يَـا اَلْـلَـهُ يَـا رَحُمٰنُ' ('या अल्लाहु या रहमानु') पढ़ेगा तो वह इन्शाअल्लाह तंदुरस्त हो जाएगा ।

54 बीमारीसे शिफाका आठवाँ अमल

'يَا قَادِرُ' ('या क़ाद्रि')को १०० (एक सो) मर्तबह हररोज़ पढ़े, इन्शाअल्लाह शिफा प्राप्त होगी ।

55 बीमारीसे शिफाका नवाँ अमल

'يُــا ذَاالُــجَلَالِ وَالْإِكُــرَامِ' ('या ज़ल् जलालि वल् इकरामि')को १०० मर्तबह पढ़ कर पानी पर दम करके बीमार व्यक्तिको पिलाए, इन्शाअल्लाह तीन दिनमें शिफा प्राप्त होगी।

56 बीमारीसे शिफाका दसवाँ अमल

'يُسا كَبِيُسَرُ' ('या कबीरु')को हररोज़ ९० (नव्वे) मर्तबह पढ़नेसे इन्शाअल्लाह बहुत जल्द शिफा प्राप्त होगी ।

57 बीमारीसे शिफाका ग्यारहवाँ अमल

सात दिन तक १००० मर्तबह 'يَــا حَـفِيُـطُ' पढ़ कर बीमार व्यक्ति पर दम करनेसे इन्शाअल्लाह बहुत जल्द शिफा प्राप्त होगी ।

58 बीमारीसे शिफाका बारहवाँ अमल

'يَا مُحُيئ' ('या मुह्यी')को अघिक मात्रामें विर्द करके

#### 48 बीमारीसे शिफाका द्वितीय अमल

तंदुरस्त व्यक्ति हमेशाके लिए बीमार हो जाए तो २१ (इक्कीस) दिन तक 'يَا مُعِيدُ' ('या मुईदु') पढ़े । इन्शाअल्लाह चंद दिनमें पहले जैसा ही तंदुरस्त हो जाएगा ।

49 बीमारीसे शिफाका तीसरा अमल

३००० (तीन हज़ार) मर्तबह بِيُسَمِ الْلَهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ أَلْلَهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ कीन दिन तक किसी बीमार व्यक्तिके लिए खत्म पढ़नेसे इन्शाअल्लाह जल्द शिफा प्राप्त होगी ।

50 बीमारीसे शिफाका चौथा अमल

सर अथवा सीनेमें दर्द हो तो १२० (एक सो बीस) मर्तबह सुब्ह और शाम 'يَسا مُسَحَيَّى' ('या मुह्यी') पढ़ कर दम करे। इन्शाअल्लाह जल्द दर्द अच्छा हो जाएगा।

51 बीमारीसे शिफाका पाँचवाँ अमल

'یَا غَنِیُ' ('या गनिय्यु') पढ़ कर पूरे शरीर पर दम करनेसे इन्शाअल्लाह बीमारीसे मुक्ति प्राप्त होगी ।

52 बीमारीसे शिफाका छठा अमल

फजरकी नमाज़से पहले मकानके चार कोनोंमें १० (दस) मर्तबह 'يَا رَزَّاقُ' ('या रज़ज़ाकु') पढ़ कर दम करनेसे इन्शाअल्लाह उस मकानमें कभी बीमारी और गरीबी नहीं आएगी। क़िब्लह रुख मुँह करके दाई जानिबसे शुरू करे। एकांतमें २०० (दो सो) मर्तबह 'أيَّ اللَّهُ' ('या अल्लाहु') पढ़नेवालेकी तमाम परेशानीयाँ आसान हो जाएगी । जिस बीमारके इलाजसे हकीम आजिज़ आ गए हों उस पर पढ़नेसे इन्शाअल्लाह वह अच्छा हो जाएगा ।

64 असाध्य बीमारीसे शिफाका द्वितीय अमल

बीमार अधिक प्रमाणमें 'يَسَا لَكُهُ' का विर्द करके शिफाकी दुआ माँगेगा तो इन्शाअल्लाह उसे संपूर्ण शिफा प्राप्त होगी ।

65 असाध्य बीमारीसे शिफाका तीसरा अमल

बीमारके सर पर हाथ रख कर १३० बार उच्च आवाज़से 'پَا سَلامُ' ('या सलामु') पढ़नेसे इन्शाअल्लाह शिफा प्राप्त होगी ।

66 असाध्य बीमारीसे शिफाका चौथा अमल

हमेशा 'مُلامُ' ('या सलामु')का ज़िक्र करनेवाला इन्शाअल्लाह हर प्रकारकी आफतोंसे सुरक्षित रहेगा ।

67 असाध्य बीमारीसे शिफाका पाँचवाँ अमल

असाघ्य बीमारीके लिए यह मुबारक नाम पढ़ना मुजर्रब है :

'يَا حَلِيْمُ، يَا عَلِيْمُ، يَا عَلِيُّ، يَا عَظِيْمُ'

असाघ्य बीमारीसे शिफाका छठा अमल

इशाकी नमाज़के बा'द सजदहकी स्थितिमें १०० (एक सो) मर्तबह 'يَـا اَرُحَـمَ الرِّحِمِيْنَ' ('या अरहमर्राहिमीन') पढ़ना असाघ्य बीमारियोंकी दवा है। बीमार व्यक्ति पर दम करनेसे इन्शाअल्लाह शिफा प्राप्त होगी।

- 59 बीमारीसे शिफाका तेरहवाँ अमल
- बीमार व्यक्ति 'يُط حَيُّ' ('या हय्यु')को अधिक मात्रामें पढ़ेगा तो जल्द शिफा पाएगा ।

बीमार व्यक्तिके लिए ओर व्यक्ति पढ़े तो बीमार व्यक्तिकी आँखोंके साथ आँख मिलाकर पढ़े ।

60 बीमारीसे शिफाका चौदहवाँ अमल

चीनीकी प्लेट पर ज़ाफरानसे 'ﷺ' लिख कर बीमार व्यक्तिको ४० दिन पिलाए । इन्शाअल्लाह शिफा प्राप्त होगी ।

61 बीमारीसे शिफाका पंद्रहवाँ अमल

बेहोश व्यक्तिके सरके क़रीब बैठ कर ३०० (तीन सो) मर्तबह 'يَارَحُمْنُ يَا سَلَامُ' ('या रहमानु या सलामु') पढ़नेसे इन्शाअल्लाह बहुत ही जल्द वह होशमें आ जाएगा।

62 बीमारीसे शिफाका सोलहवाँ अमल

हररोज़ ३१३ मर्तबह 'يَا اَللَّهُ يَا سَلامُ يَا قُوِىٌ' ('या अल्लाहु या सलामु या क्विय्यु') पढ़नेसे इन्शाअल्लाह शिफा प्राप्त होगी ।

63 असाध्य बीमारीका इलाज

असाघ्य बीमारीसे शिफाका प्रथम अमल

जुम्अहके दिन जुम्अहकी नमाज़से पहले पाक-साफ होकर

नमकीन पानीको बिछ्छूके डँसनेकी जगह पर बार बार लगाए, इन्शाअल्लाह तत्काल ही तकलीफ दूर हो जाएगी।

74 साँपके ज़हरसे शिफाका अमल

'يَا وَاحِدُ' ('या अ—ह—दु')के साथ يَا وَاحِدُ ' ('या वाजिदु') मिलाकर १०१ (एक सो) मर्तबह पढ़ कर साँप डँसी हूई व्यक्ति पर दम करे तो इन्शाअल्लाह साँपका ज़हर खत्म हो जाएगा।

#### <u>कमज़ोरी</u>

75 रोज़हमें कमज़ोरी दूर करनेका अमल

रोज़हदारको कमज़ोरी आ जाए और शाम तक रोज़ह रखना मुश्किल हो जाए तो कोई ख़ूश्बूदार फूल पर ७ (सात) मर्तबह 'يَا مُقِيَّتُ ' ('या मुक़ीतु') पढ़ कर दम करे और वह फूल उसे सूंघाए । इन्शाअल्लाह रोज़हमें शक्ति पैदा होगी और बहुत ही आसानीसे रोज़ह खत्म होगा ।

#### रहमदानी, बच्चादानी (गर्भाशय)

76 गर्भ अवस्थामें करनेका अमल

अगर स्त्री गर्भ अवस्थामें वुजू करके हररोज़ ३००० (तीन हज़ार) मर्तबह '﴿يَا مُتَعَالَىُ ('या मुतआली') पढ़े तो इन्शाअल्लाह कभी उसका बच्चा फालिज़की बीमारीमें मुब्तला नहीं होगा । पढ़नेवाली स्त्री भी हर प्रकारकी आफतोंसे सलामत रहेगी।

77 गर्भाशयकी बीमारीसे बच नेका अमल

#### बीमारीसे हिफाज्तके लिए

69 बीमारीसे हिफाज़तका प्रथम अमल

दो रका'त तिहय्यतुल् वुजूकी नमाज़ पढ़ कर ३०० (तीन सो) मर्तबह २१ (इक्कीस) दिन तक 'يَا لَطِيُفُ' ('या लतीफु') पढ़े । इन्शाअल्लाह बीमारीसे हिफाजत होगी ।

70 बीमारीसे हिफाज़तका द्वितीय अमल

हररोज़ ३००० (तीन हज़ार) मर्तबह 'يُكُ خُيُّ' ('या हय्यु') पढ़नेवाला इन्शाअल्लाह कभी बीमार नहीं होगा ।

71 बीमारीसे हिफाज़तका तीसरा अमल

'پَا مَاجِدُ' ('या माजिदु') १० (दस) मर्तबह पढ़ कर शरबत अथवा दवाई पर दम करके बीमारको पिलाए । सात दिनमें बीमार अल्लाह तआ़लाके फज़लसे इन्शाअल्लाह तंदुरस्त हो जाएगा ।

72 बीमारीसे हिफाज़तका चौथा अमल

'نِسَا بَدِيُے' ('या बदीउ') १००० मर्तबह हररोज़ पढ़नेसे हर प्रकारकी बीमारी और हर प्रकारके गम इन्शाअल्लाह दूर हो जाऐंगे ।

# साँप, बिछ्छूके डँसनेका ज़हर

73 बिछ्छूके डँसनेसे शिफाका अमल

पानीमें थोडा नमक घोल कर ७० (सत्तर) मर्तबह 'يُـــــــُ' 'या वासिउ') पढ़ कर उस पानी पर दम करे और उस ('या वासिउ') पढ़ कर उस पानी पर दम करे • वज़ीफाकी शुरूआतमें और खत्म पर निम्न लिखित मुबारक दुरूद शरीफ पढ़े :

'ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ النَّبِيِّ الْأُمِّ الْحَبِيْبِ الْأَلِ الْقَدُرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ بِقَدُرِ عَظُمَتِهِ ذَاتِكَ'

- हररोज़ यह वज़ीफा पूर्ण करनेके बा'द पानी पर दम करके पत्नीको पिलाए । इसी प्रकार ७ (सात) दिन तक करे ।
- हररोज़ थोडी रूई लेकर उसे वज़ीफा पढ़े हूए पानीमें तर करके उसका ता'वीज पत्नीके गलेमें पहनाए ।
- अल्लाह तआलाके फज़लो करमसे थोडी ही मुद्दतमें गर्भ घारण होगा । और सहीह और सलामत तंदुरस्त बच्चा पैदा होगा ।
- बच्चा पैदा होते ही उसी दिन वह ता'वीज़ माँके गलेसे निकाल
   कर बच्चेके गलेमें पहना दे । इन्शाअल्लाह बच्चेकी उम्रमें बरकत होगी ।

81 गर्भ घारण करने और संतान होनेका चौथा अमल

'يَــا وَاحِــدُ الْاَحَـدُ' ('या वाहिदुल् अ—ह—दु') लिख कर अपने पास रखे । इन्शाअल्लाह नेक संतान प्राप्त होगा ।

82 गर्भ घारण करने और संतान होनेका पाँचवाँ अमल

संभोगकी शुरूआतमें 'يُسافِعُ' ('या नाफिउ') ४१ (एकतालीस) मर्तबह पढ़नेसे इन्शाअल्लाह नेक संतान पैदा होगा । पति अपनी पत्नीके क्रीब जानेसे पहले ७० (सत्तर) मर्तबह 'يَسَا مُغَنِيُ ('या मुग्नी') पढ़ेगा तो वह कभी गर्भाशयकी बीमारीमें मुब्तला नहीं होगी।

78 गर्भ घारण करने और संतान होनेका प्रथम अमल

- एक सेबका छिलका निकाल कर अथवा मुरगीके उबले हूए अंडेका छिलका निकाल कर सुफेद हिस्से पर ७ (सात) मर्तबह 'يَا مُبُرِئُ' ('या मुब्दिउ') लिख कर ३ (तीन) दिन तक सुब्हके समय पत्नीको खिलाए । इन्शाअल्लाह पहले ही महीनेमें गर्भघारण हो जाएगा।
- पहले महीने नहीं हुवा तो दूसरे महीने भी इसी तरह करे।
- फिर तीसरे महीनेमें भी इसी तरह करे, इन्शाअल्लाह तीन महीनेमें अवश्य गर्भ घारण होगा।

79 गर्भ घारण करने और संतान होनेका द्वितीय अमल

७ दिन तक सेबके ७ टुकडे पर 'يُسَا مُنُعُمُ' ('या मुन्हमु') लिख कर पत्नीको खिलाए । इन्शाअल्लाह गर्भ घारण होगा ।

80 गर्भ घारण करने और संतान होनेका तीसरा अमल

 जिस स्त्रीको अपूर्ण गर्भपात हो जाता हो वह खूद अथवा उसका कोई रिश्तेदार ७ दिन तक अखंड हररोज़ ७००० (सात हज़ार) मर्तबह इशाकी नमाज़के बा'द '﴿يَا خَالِقُ' ('या खालिकु') पढ़े । 'يَــَا ٱوَّلُ' ('या अव्वलु') पढ़े और पानी अथवा शरबत पर दम करके आघा खूद पीऐ और आघा अपनी पत्नीको पिलाए तो इन्शाअल्लाह नेक फरज़ंद पैदा होगा।

88 लडका (पुत्र) पैदा होनेका चौथा अमल

स्त्री मुसल्सल ७ रोज़ह रखे और पानीसे इफतार करे और इफतारके बा'द २१ (इक्कीस) मर्तबह 'ٱلۡبُــٰورِئُ الۡـُمُـصَوِّرُ' ('अल् बारिउल् मुसव्विरु') पढ़े । इन्शाअल्लाह उसे लडका पैदा होगा ।

89 लडका (पुत्र) पैदा होनेका पाँचवाँ अमल

स्त्री ७ (सात) रोज़ह रखे और रोज़ह इफतार करनेके बा'द 'يُك مُصَوِّرُ' ('या मुसब्बिरु') २१ मर्तबह पढ कर पानी पर दम करे और उससे रोज़ह इफतार करे, इन्शाअल्लाह नेक फरज़ंद पैदा होगा।

90 गर्भ अवस्थामें आसानीके लिए अमल

गर्भवती स्त्री १२१ (एक सो इक्कीस) मर्तबह 'يُبَ قُوِیُ' ('या क्विय्यु') पढ़े तो इन्शाअल्लाह गर्भके दिन बहुत ही आसानीके साथ गुज़रेंगे और तंदुरस्ती और शक्ति बरक्रार रहेगी।

91 गर्भपातसे हिफाज़तका प्रथम अमल

स्त्रीने अपनी पेट पर हाथ रख कर ७ (सात) मर्तबह ﴿ يَلِبُ ''या रकीबु') पढ़े । इन्शाअल्लाह गर्भपात नहीं होगा ।

92 गर्भपातसे हिफाज़तका द्वितीय अमल
पति 'يَسا مُبُدِئُ ९० मर्तबह पढ़ कर गर्भवतीके पेट पर

# 83 नेक संतान होनेका प्रथम अमल

पत्नी गर्भ घारण करे उस दिनसे बच्चा पैदा हो वहां तक हररोज़ ४१ (एकतालीस) मर्तबह 'يَا قُدُّوُ سُ' ('या कुदूसु') पढ़ कर पानी अथवा दवाई पर दम करके गर्भवती स्त्रीको पिलाए । इन्शाअल्लाह नेक संतान पैदा होगा ।

# 84 नेक संतान होनेका द्वितीय अमल

पत्नीसे संभोग करनेसे पहले १० (दस) मर्तबह 'يَـا مُتَكَبِّرُ' ('या मुतकब्बिरु') पढ़े । इन्शाअल्लाह नेक संतान पैदा होगा ।

85 लडका (पुत्र) पैदा होनेका प्रथम अमल

पति अथवा अन्य कोई स्त्री उसके पेट पर उँगलीसे ७० (सत्तर) मर्तबह दाइरह करके हर मर्तबह 'يُصِا مَتِيُنُ' ('या मतीनु') पढ़े, इन्शाअल्लाह लडका पैदा होगा।

86 लडका (पुत्र) पैदा होनेका द्वितीय अमल

रमज़ानुल् मुबारककी पहली जुम्अहमें जुम्अहकी नमाज़के बा'द '﴿عَلَّهُ ﴿ ('या वाहिदु')को १०१ (एक सो एक) मर्तबह कागज़ पर लिख कर उसे ता'वीज़के तौर पर अपनी दाई जानिब बाजू पर बांघे । इन्शाअल्लाह उसी साल नेक फरज़ंद पैदा होगा । अत्यंत मुजर्रब (अनुभूत) अमल है ।

87 लडका (पुत्र) पैदा होनेका तीसरा अमल

पति ४० (चालीस) दिन तक हररोज़ ४० (चालीस) मर्तबह

दम करके बालकको पिलाए तो इन्शाअल्लाह बालककी समजुशक्ति और यादशक्ति बलवान हो जाएगी।

- 97 यादशक्ति बलवान करनेका द्वितीय अमल
- तीन बादाम पर 'يا ذَالُجَلالِ وَالْإِكْرَامِ '('या जल् जलालि वल् इकराम') पढ़ कर दम करे ।
- एक बादाम सुब्हको, एक दोपहरको और एक रातको सोते समय खाए।
- २१ (इक्कीस) दिन यह अमल करनेसे इन्शाअल्लाह दिमाग और यादशक्ति बलवान हो जाएगी ।
  - 98 यादशक्ति बलवान करनेका तीसरा अमल

'يَا عَلِيُہُ' ('या अलीमु') अघिक मात्रामें पढ़नेसे अल्लाह तआला अपनी इल्म और मअरिफतके दरवाज़े खोल देगा और पढ़नेवालेकी यादशक्ति इन्शाअल्लाह बलवान होगी।

99 दिलसे संदेह और वहम दूर करनेका अमल

हररोज़ १००० (एक हज़ार) मर्तबह 'أيَّبُ اللَّهُ' ('या अल्लाहु') पढ़नेसे इन्शाअल्लाह दिलसे हर प्रकारके संदेइ और वहम दूर हो जाऐंगे, यकीन मज़बूत बनेगा।

# 100 गुस्सा दूर करनेका अमल

- जो व्यक्ति १० मर्तबह दुरूद शरीफ और १० (दस) मर्तबह ﴿نِ وُوُوْكُ ('या रऊफु') पढ़ेगा उसका गुस्सा दूर हो जाएगा ।
- गज़बनाक (क्रोघी) व्यक्तिके सामने ऊपर बताया हुवा अमल

दाइरह (वर्तुल) बनानेकी तरह उँगली फेरे । इस अमलको ७ दिन तक मुसलुसल करता रहे । इन्शाअल्लाह गर्भपात नहीं होगा ।

93 गर्भपातसे हिफाज़तका तीसरा अमल

सुब्ह सवेरे गर्भवती स्त्रीके पेट पर हाथ रखा कर ९९ (निनानवे) मर्तबह 'يَا مُبُرِئُ ('या मुब्दिउ') पढ़नेसे इन्शाअल्लाह न गर्भपात होगा और न विलादतके समयसे पहले बच्चा पैदा होगा।

94 विलादत (प्रसूति)में आसानीके लिए अमल

जिस गर्भवती स्त्रीको {विलादत (प्रसूति)के दिन होनेके उपरांत} बच्चा पैदा न होता हो और बुहत दर्द होता हो तो १२० (एक सो बीस) मर्तबह 'يَا اَلُكُ ' ('या अल्लाहु') पढ़ कर गुड अथवा खमीरह आदि पर दम करके तीन हिस्सा करके खिलाया जाए तो तत्काल अल्लाह तआलाके फज़लसे मुश्किल आसान हो जाएगी। यह मुजर्रब (अनुभूत) अमल है।

### यादशक्ति बढ़ानेके लिए

95 भूली हूई चीज़ याद आनेके लिए अमल

'عَلَيْکُ' ('या मुईदु') अघिक मात्रामें पढ़नेसे भूली हूई बात इन्शाअल्लाह याद आ जाएगी।

96 यादशक्ति बलवान करनेका प्रथम अमल

४० (चालीस) दिन तक सुब्ह सवेरेमें खाने—पीनेसे पहले २१ (इक्कीस) मर्तबह 'يَا عَلِيُمُ' ('या अलीमु') पढ़ कर पानी पर तीन दिन रोटीके टुकडे पर तीन मर्तबह 'يُسا غَفُورُ' ('या गफ़्रु') लिख कर खाए । इन्शाअल्लाह तमाम गम दूर हो जाएगा ।

105 दिलकी गफलत दूर करनेका प्रथम अमल

'يُنَا رَحُمْنُ يَا رَحِيُمُ' ('या रहमानु या रहीमु') दोनों अस्मा मिलाकर हर नमाज़के बा'द २१ मर्तबह पढ़नेसे इन्शाअल्लाह गफलत दूर हो जाएगी और नमाज़की मुहब्बत पैदा होगी ।

106 दिलकी गफलत दूर करनेका द्वितीय अमल

जुम्अहके दिन सूर्योदयके एक घंटेके बा'द ३००० मर्तबह 'يَا قُوِئُ' ('या क्विय्यु') पढ़नेसे दिली गफलत इन्शाअल्लाह दूर होगी । सात जुम्अह तक यह अमल बराबर चालु रखे ।

107 दिलमें नेक तव्फीक पैदा हो नेका अमल

जुम्अहकी नमाज़के बा'द १०० (एक सो) मर्तबह ﴿ يَصِيبُـرُ' ''عَا عَظِيبُـرُ') पढ़नेसे इन्शाअल्लाह दिलकी सफाई होगी और अच्छे काम करनेकी तव्फीक़ होगी।

- 108 दिलसे रिया (दंभ) दूर करनेका अमल
- 'يَا شَهِيُدُ' ('या शहीदु')का अर्थ दिमागमें रख कर १००० (एक हज़ार) मर्तबह पढ़े ।
- २१ (इक्कीस) दिन तक यह अमल करे ।
   इन्शाअल्लाह दिलसे रिया (दंभ) दूर हो जाएगी ।
  - 109 दिलसे बुराई दूर करनेका अमल

करनेसे इन्शाअल्लाह उसका गुस्सा भी दूर हो जाएगा ।

101 सुस्ती दूर होने और दिमागी ताज़गीके लिए अमल

'يُسا حَسِيٌّ يَسا قَيُّوُ مُ 'फजरकी नमाज़के बा 'दसे सूर्योदय तक 'وَيَسا حَسِيٌّ يَسا قَيُّو ُمُ ('या हय्यु या कृय्यूम्')का विर्द करनेसे इन्शाअल्लाह तबीअतमें ताजुगी आएगी और सुस्ती दूर हो जाएगी ।

# द्वितीय प्रकरण

दिलसे संबंधित बाबतें

### दिलकी सफाई (तज़िकयह)

102 दिलकी सफाईके लिए प्रथम अमल

दो रका'त नफल नमाज् अदा करके एकांतमें दिली निखालसता और परिपूर्ण घ्यानके साथ 'र्ट्रे ﴿ ﴿ رُعَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا मुहय्मिनु')का १०० (एक सो) मर्तबह ज़िक्र करे, इन्शाअल्लाह जाहिर और बातिन, बैरूनी और अंदरूनी सफाई हो जाएगी और अल्लाह तआलाके भेद (रहस्य) प्रगट हो जाऐंगे ।

103 दिलकी सफाईके लिए द्वितीय अमल

७ दिन तक ज़वाल (सूरज ढ़लने)के समय १३० मर्तबह ' يَا مَلِكُ' पढ़े । इन्शाअल्लाह दिलकी सफाई और बेपरवाई होगी ।

104 दिलका गम दूर करनेका अमल

दिलसे इन्शाअल्लाह दुनियाकी मुहब्बत और डर चला जाएगा ।

115 दिलसे सख्ती दूर करनेका अमल

हररोज़ हर नमाज़के बा'द १०० मर्तबह 'يَا رَحُمْنُ' का ज़िक्र करनेवालेके दिलसे सख्ती और गफलत इन्शाअल्लाह दूर होगी ।

- 116 दिलसे वासना दूर करनेका अमल
- फजरकी नमाज़के बा'द सर पर हाथ रख कर १०० (एक सो)
   بَيْ غَنْيُّ ('या गनिय्यु') पढ़ो ।
- इसके बा'द १०० मर्तबह दिल पर हाथ रख कर 'يَا غَنِيُّ पढ़ो ।
- ●११ (ग्यारह) दिनके अमलसे इन्शाअल्लाह नफसानी वासना दूर हो जाएगी ।
  - 117 दिलसे नफसानी वासना दूर करनेका अमल

'یا خَبِیْرُ' ('या खबीरु') अधिक मात्रामें पढ़नेसे इन्शाअल्लाह यह बुराई दूर हो जाएगी ।

118 दिलसे शयतानी वसवसे दूर करनेका अमल

'يَسا مُقِيُتُ' ('या मुक़ीतु') हररोज़ १००० मर्तबह पढ़नेसे ४० दिनके अंदर इन्शाअल्लाह वसवसोंका आना कम हो जाएगा ।

119 दिलसे शयतानी वसवसे दूर करनेका अमल

'يَا مُقُسِطُ' ('या मुक्सितु') हररोज़ पढ़नेसे शयतानी वसवसे

'يَا مَانِعُ' ('या मानिउ') अधिक मात्रामें पढ़नेसे इन्शाअल्लाह दिलकी बुराई दूर हो जाएगी ।

110 दिलसे गफलत दूर करनेका अमल

सूर्योदयके बा'द 'يَا مُقْتَدِرُ' ('या मुक्तिदरु') अघिक मात्रामें पढ़नेसे इन्शाअल्लाह दिलकी गफलत दूर हो जाएगी ।

111 दिलसे दुनियाकी मुहब्बत दूर करनेका अमल

'يُا فَهُارُ' ('या क़हहारु')को अधिक मात्रामें विर्दरखनेसे इन्शाअल्लाह दिलसे दुनियाकी मुहब्बत दूर हो जाएगी और अल्लाह तआलाकी मुहब्बत पैदा हो जाएगी।

112 दिलसे गुनाहकी रगबत दूर करनेका अमल

हररोज़ सात मर्तबह 'پَا بَرُ' ('या बर्रु') पढ़नेसे इन्शाअल्लाह दिलसे गुनाहोंकी रगबत दूर हो जाएगी ।

113 दिलसे दुनियाकी मुहब्बत दूर करनेका अमल

'يُسا بَسُّر' ('या बर्रु') अधिक मात्रामें पढ़नेसे इन्शाअल्लाह दुनियाकी मुहब्बत दूर हो जाएगी ।

114 दिलसे दुनियाकी मुहब्बत दूर करनेका अमल

को हररोज़ १००० मर्तबह पढ़नेवालेके 'يَا وَاحِدُ الْآحَدُ'

### 125 दिलमें नूर पैदा करनेका पाँचवाँ अमल

खाते समय 'يَا وَاجِدُ' ('या वाजिदु') पढ़नेसे इन्शाअल्लाह दिलमें नूर पैदा होगा ।

126 दिलमें नूर पैदा करनेका छठा अमल

'يَا مَسْجِدُ' हाल (बेखूदी) प्रचलित होने तक पढ़नेसे दिल अल्लाह तआलाके अनवारसे इन्शाअल्लाह नूरानी बनेगा।

127 दिलमें नूर पैदा करनेका सातवाँ अमल

इशराक़की नमाज़के बा'द ५०० मर्तबह 'يَا ظُاهِرُ' पढ़नेसे इन्शाअल्लाह आँखोंकी रोशनी और दिलमें नूर पैदा होगा ।

128 दिलमें नूर पैदा करनेका आठवाँ अमल

जुम्अहकी रातको ७ (सात) मर्तबह सूरए 'नूर' और १००० (एक हज़ार) मर्तबह 'يُكُ أُثُورُ' ('या नूरु') पढ़नेसे दिल अल्लाह तआ़लाके अनवारसे इन्शाअल्लाह नूरानी होगा ।

- 129 दिलमें नूर पैदा करनेका नवाँ अमल
- 'يَــا خَـالِقُ' ('या खालिकु') सुब्ह और शाम असंख्य मर्तबह पढ़नेवालेके लिए अल्लाह तआला एक फरिश्ता पैदा करेगा।
- वह फरिश्ता कियामत तक जो कुछ इबादत करेगा वह इबादत उस व्यक्तिके आ'मालनामहमें लिखी जाएगी।
- उस व्यक्तिका दिल और चहेरा नूरानी बनेगा और अच्छे कामोंमें
   दिल मज़बूत रहेगा ।

41

इन्शाअल्लाह दूर होंगे।

120 दिलसे संदेह और वहम दूर करनेका अमल

हररोज़ १००० (एक हज़ार) मर्तबह 'أيَكُ اللّٰهُ' ('या अल्लाहु') पढ़नेसे इन्शाअल्लाह दिलसे हर प्रकारके संदेह और वहम दूर होंगे, और यक़ीन मज़बूत होगा ।

### दिलमें सदगुण पैदा करनेके लिए

121 दिलमें नूर पैदा करनेका प्रथम अमल

हररोज़ मुसल्सल ज़वालके समय 'يَــــا مَــلِکُ' ('या मलिकु') पढ़नेवालेका दिल इन्शाअल्लाह नूरानी बनेगा ।

122 दिलमें नूर पैदा करनेका द्वितीय अमल

आघी रातको 'يَا خَالِقُ' ('या खालिकु') वज़ीफा पढ़नेसे अल्लाह तआला दिलको ईमानके नूरसे नूरानी फरमाएगा ।

123 दिलमें नूर पैदा करनेका तीसरा अमल

फजरकी नमाज़के बा'द दोनों हाथ सीना पर रख कर ﴿ ﴿ 'या फत्ताहु') ७० (सत्तर) मर्तबह पढ़नेवालेका दिल इन्शाअल्लाह हिदायत और ईमानके नुरसे नुरानी बनेगा।

124 दिलमें नूर पैदा करनेका चौथा अमल

जुम्अहकी नमाज़के बा'द १०० (एक सो) मर्तबह 'يَا بَصِيْرُ' ('या बसीरु') पढ़नेसे अल्लाह तआला आँखमें रोशनी और दिलमें नूर पैदा फरमाएगा । (एकतालीस) दिन तक ४१ (एकतालीस) मर्तबह 'يَــا مُوَّخِّـرُ' ('या मुअख्खिरु') पढ़नेसे इन्शाअल्लाह नफस ता 'बेदार बन जाएगा।

135 कश्फ व ईमानके दरवाज़े खोलनेका अमल

फजरकी नमाज़के बा'द 'يَــا عَــلِيُّہُ' ('या अलीमु') १०० मर्तबह पढ़नेसे अल्लाह कश्फ और ईमानके दरवाजे खोल देगा।

136 इल्म और मअरिफतके दरवाज़े खोलनेका अमल

'يَـا عَـلِيُّہُ' ('या अलीमु') अघिक मात्रामें पढ़नेसे अल्लाह तआला अपने इल्म और मअरिफतके दरवाज़े इन्शाअल्लाह खोल देगा और पढनेवालेकी यादशक्ति बलवान होगी।

137 इल्म व हिकमत प्राप्त होनेका प्रथम अमल

'پَيَا عَلِيْمُ' ('या अलीमु') अघिक मात्रामें पढ़नेवालेके लिए इन्शाअल्लाह इल्म और हिकमतके दरवाजे खुल जाऐंगे ।

138 इल्म व हिकमत प्राप्त होनेका द्वितीय अमल

हररोज़ रातको सोते समय सीना पर हाथ रख कर १०० (एक सो) मर्तबह 'ﷺ' ('या बाइसु') पढ़नेवालेका दिल इन्शाअल्लाह इल्म और हिकमतसे जीवंत हो जाएगा ।

139 दिलमें अल्लाह तआलाके भेद प्राप्त होनेके लिए अमल

### 130 दिलमें नूर पैदा करनेका दसवाँ अमल

रातको स्रोते समय अपने सीना पर हाथ रख कर १०० (एक स्रो) मर्तबह 'يَا بَاعِثُ' ('या बाइसु') पढ़नेसे इन्शाअल्लाह दिल नूरानी हो जाएगा ।

131 नफसको अल्लाह तआलाका ता'बेदार बनानेका प्रथम अमल

हमेशा 'يَــا مُـقَـدِّمُ' ('या मुक़िह्मु')का विर्द करनेवाला इन्शाअल्लाह, अल्लाह तआ़लाका ता'बेदार बन जाएगा ।

132 नफसको अल्लाह तआलाका ता'बेदार बनानेका द्वितीय अमल

सोते समय सीना पर हाथ रख कर 'يَبُ مُومِيُّ 'या मुमीतु') पढ़ते पढ़ते सोनेसे इन्शाअल्लाह नफस अल्लाह तआलाका ता'बेदार बन जाएगा।

133 नफसको अल्लाह तआलाका ता'बेदार बनानेका तीसरा अमल

हररोज़ १०० (एक सो) मर्तबह 'يُــــا مُـقَــدِّمُ' वज़ीफा पढ़नेवालेका नफस इन्शाअल्लाह, अल्लाहकी ता'बेदारीमें रहेगा ।

134 नफसको अल्लाह तआलाका ता'बेदार बनानेका चौथा अमल

फजरकी सुन्नतके बा'द फर्ज् नमाज् से पहले ४१

पढ़नेसे इन्शाअल्लाह नेक आ'मालकी तवुफीक नसीब होगी।

145 दिलमें इबादतका शोख पैदा होनेके लिए चौथा अमल

ंजुम्अहकी नमाज़के बा'द रोटी पर وَبُنَا وَ जुम्अहकी नमाज़के बा'द रोटी पर وَبُنَا وَ وَلَّالِمُ وَلَّ وَلَّالِمُ وَكُ ('सुब्बूहुन् कुहूसुन् रब्बुना व रब्बुल् (رُبُّ الُسمَلَآئِسگَةِ وَالسرُّورُحُ' मलाइ-कित वर्रूह') लिख कर खाए तो इन्शाअल्लाह दिलमें डबादतका शोख पैदा होगा और अल्लाह तआला उसे आफतोंसे सुरक्षित रखेगा।

146 दिलमें इबादतका शोख पैदा होनेके लिए पाँचवाँ अमल

अगर कोई पहले आबिद, झाहिद था, अब इबादत छूट गई और वह चाहता है कि उसकी पहले जैसी हालत हो जाए तो २१ (इक्कीस) दिन तक 'يَا مُعِيُدُ' ('या मुईदु') पढ़े । इन्शाअल्लाह चंद दिनमें पहले जैसी हालत काइम हो जाएगी ।

147 दिलको ज़ाकिर बना नेका अमल

जो व्यक्ति 'يُها مُوَّ خُّرُ' ('या मुअख्खिरु') हररोज़ १००० (एक हजार) मर्तबह पढ़ेगा उसमें विलयों जैसे गुण पैदा होंगे। अल्लाह तआलाकी यादके बगैर उसके दिलको इन्शाअल्लाह सुकून प्राप्त नहीं होगा ।

148 दिलको मज़बूत बना नेका अमल

जो व्यक्ति हमेशा पाँच समयकी नमाजुके बा'द १००

रातके अंतिम भागमें बावुजू ९९ (निनानवे) मर्तबह ''द्र्या' ह—क—मु') पढ़नेवालेका दिल इन्शाअल्लाह अल्लाह तआलाके भेदकी दौलतसे मालामाल होगा ।

140 दिलमें इश्के इलाही पैदा हो नेका अमल

'يَــا ٱللَّهُ' ('या अल्लाहु') मुसल्सल पढ़नेवालेके दिलमें इन्शाअल्लाह इश्के इलाही पैदा होगा ।

141 दिलमें खुलूस पैदा होनेके लिए अमल

सोते, उठते २० (बीस) मर्तबह 'يَا مُقْتَدِرُ' ('या मुक्तिदरु') पढ़नेवालेके तमाम कामोंमें इन्शाअल्लाह खुलूस पैदा होगा ।

142 दिलमें हिदायत प्राप्त हो नेका प्रथम अमल

'یَسا هَسادِی' ('या हादी')का विर्द करनेसे इन्शाअल्लाह हिदायत नसीब होगी ।

143 दिलमें हिदायत प्राप्त होनेका द्वितीय अमल

फजर और इशाकी नमाज़के बा'द दुआके लिए हाथ उठा कर ७ (सात) मर्तबह 'يَسا هَسَادِي' ('या हादी') कहे, इसके बा'द हाथ मुंह पर फेर ले । इन्शाअल्लाह हर काममें अक़ल सीघे मार्ग पर और इरादह सहीह और दुरुस्त रहेगा ।

144 दिलमें नेक आ'मालकी तव्फीक होनेका तीसरा अमल

जुम्अहकी रातको 'يَـا وَلِيُّ ('या विलय्यु') १००० मर्तबह

### 153 बेनियाज़ी प्राप्त होनेका प्रथम अमल

फजरकी नमाज़के बा'द १२० मर्तबह 'يَــا مَـلِکُ' पढ़नेसे अल्लाह तआ़ला बेनियाजी अर्पण करेगा और घनवान बनाएगा ।

154 बेनियाज़ी प्राप्त होनेका द्वितीय अमल

अघिक मात्रामें 'يَا وَاسِعُ' ('या वासिउ')का विर्द रखनेवालेको इन्शाअल्लाह जाहिरी व बातिनी बेनियाजी प्राप्त होगी ।

155 बेनियाज़ी प्राप्त होनेका तीसरा अमल

सुब्ह सवेरे सजदहमें सर जुका कर 'عُبَ الْمُ الْمُ الْمُ وَ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

156 बेनियाज़ी प्राप्त होनेका चौथा अमल

बावुजू 'يَسا صَمَدُ' ('या स—मदु') बार बार पढ़नेवालेको इन्शाअल्लाह मख्लूक़से बेनियाज़ी प्राप्त होगी ।

157 बेनियाज़ी प्राप्त होनेका पाँचवाँ अमल

'يَا مَالِکُ الْمُلُکِ' ('या मालिकुल् मुल्कि')को हमेशा पढ़नेवालेको अल्लाह तआला लोगोंसे बेनियाज़ बना देगा।

158 बेनियाज़ी प्राप्त होनेका छठा अमल

• जो व्यक्ति दिनमें ११ (ग्यारह) बजे बावुजू क़िब्लह रुख खडे हो

(एक सो) मर्तबह '﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ('या जब्बारु') पढ़ेगा तो लोग उसकी गीबत करे अथवा उसको बुरा,भला कहें उससे नाराज़ नहीं होगा । उसका दिल इन्शाअल्लाह मज़बूत और साबिर हो जाएगा । किसी मुसीबतसे हालत खराब नहीं होगी । जवां मर्दी और नेकीकी तरफ उसका दिल माइल होगा ।

149 दिलमें नरमी और शफकृत पैदा करनेका अमल

जो व्यक्ति हररोज़ १०० मर्तबह 'يُكِ رُحِيُ 'या रहीमु') पढ़े तो उसके दिलमें नरमी और शफकृत इन्शाअल्लाह पैदा होगी ।

150 दिल खूश रहनेके लिए अमल

हररोज़ ३०० (तीन सो) मर्तबह 'يُسا قَيُّـوُمُ' ('या क्य्यूमु') पढ़नेवालेका दिल इन्शाअल्लाह हमेशा खुश रहेगा ।

151 दिलमें सब्र और सुकून पैदा होनेका अमल

'يُسَا صَبُورُ' ('या सब्रु') १३५ मर्तबह पढ़ कर जनाबे इलाहीमें दुआ करे तो इन्शाअल्लाह सब्र और सुकून प्राप्त होगा ।

152 शरीअतके विरोधीओसे नफरत पैदा होनेका अमल

जो व्यक्ति 'پُا فَارٌ' ('या ज़ार्रु') अघिक मात्रामें पढ़ेगा वह अल्लाह तआलाकी दुश्मनोंसे दुश्मनी अघिक रखेगा । शरीअतके विरोघीओंसे कभी खूश न होगा । फारूक़ी गुण इन्शाअल्लाह उसमें अघिक प्रमाणमें होंगे । 163 दिलसे रंज और गम दूर करनेका तीसरा अमल

जिस व्यक्तिको ज़ियादह गम हो वह يُسِا ذَاالُهِجُلالِ ५०० मर्तबह पढ़ कर जनाबे इलाहीमें दुआ करे। इन्शाअल्लाह सब्न और सुकून प्राप्त होगा।

164 दिलसे रंज और गम दूर करनेका चौथा अमल

जो व्यक्ति रंज और गममें मुब्तला हो वह ३००० (तीन हज़ार) मर्तबह 'يَا مُقُسِطُ' ('या मुक्सितु') पढ़े ।अल्लाह तआलाके फज़लो करमसे इन्शाअल्लाह गम दूर होगा और खूशी प्राप्त होगी ।

165 दिलसे रंज और गम दूर करनेका पाँचवाँ अमल

अगर किसीके रिश्तेदारका इन्तिकाल हो गया हो और उसकी जुदाईमें बेचेन हो तो १००० (एक हज़ार) मर्तबह ('या सबूरु') पढ़ कर पानी पर दम करके पानी पिलाए। उसके दिलको इन्शाअल्लाह सब्र प्राप्त होगा। सात दिन मुसल्सल यह अमल करे। अल्लाह तआला उसके गमको भुला देगा।

166 दिलसे तमाम गम दूर करनेका अमल

जुम्अहकी रातको १००० (एक हज़ार) मर्तबह 'يُسا بَاقِيُ ('या बाक़ी') पढ़नेवालेके इन्शाअल्लाह तमाम गम दूर हो जाऐंगे। कर सजदहकी यह आयत पढ़े : 'وَاسُجُدُ وَاقُترِبُ'

फिर सजदहमें जा कर 'يَا وَهَابُ' ('या वहहाबु') पढ़े,
 तो तमाम मख्लुकसे वह व्यक्ति इन्शाअल्लाह बेपरवाह रहेगी।

#### दिलकी रक्षा

159 दिलकी बातिनी बीमारीओंसे रक्षाका अमल

ज़वालके समय 'يَكِسَا قُكُوُسُ' ('या कुदूसु') हमेशा पढ़नेवालेका दिल रिया, लालच, बेखूदी और दुश्मनी आदि बातिनी बीमारीओंसे इन्शाअल्लाह सुरक्षित रहेगा।

160 नफस व शयतानसे दिलकी रक्षाका अमल

'يَا تُوَّابُ' को ७०० मर्तबह हररोज़ पढ़नेवाला इन्शाअल्लाह कभी भी नफस और शयतानकी जालमें नहीं फंसेगा ।

### दिलके रंज और गम

161 दिलसे रंज व गम दूर करनेका प्रथम अमल

'یَا غَفُورُ' ('या गफ़ूरु') अघिक मात्रामें पढ़नेसे इन्शाअल्लाह रंज और गम दूर होगा ।

162 दिलसे रंज व गम दूर करनेका द्वितीय अमल

जिसको कोई मुसीबत अथवा रंज और गम हो वह ﴿ ﴿ يُصِوُرُ ' ('या सबूरु') १३५ (एक सो पैंतीस) मर्तबह पढ़ कर जनाबे इलाहीमें दुआ करें। इन्शाअल्लाह सब्र और सुकून प्राप्त होगा।

सात दिन तक 'عُبيُّو' ('या खबीरु') अघिक मात्रामें पढनेवालेके सामने इन्शाअल्लाह गयबकी बातें जाहिर होगी।

171 कश्फके ज़रीए (गय्बकी बातें) ज़ाहिर होनेका चौथा अमल

होंट बंघ करके दिलसे १००० (एक हजार) मर्तबह ('या बातिन') पढ़नेवाला इन्शाअल्लाह अहले बातिन और ﴿ بَسَاطِنُ أَ गयुबी असरारका आलिम बनेगा, लेकिन हलाल रोजी शर्त है।

172 कश्फके ज़रीए (गय्बकी बातें) ज़ाहिर होनेका पाँचवाँ अमल

- रातका तीसरा हिस्सा गुज़रनेके बा 'द 'نِها بُاطِنُ' ('या बातिन्') सात दिन तक ३००० मर्तबह पढ़े और खामोश सो जाए ।
- इन्शाअल्लाह सात दिनमें गयुबकी बातें जाहिर हो जाएगी ।

173 कश्फके ज़रीए (गय्बकी बातें) ज़ाहिर होनेका छठा अमल

रजब, शा'बान और रमज़ान महीनामें 'يُسا نُسافِعُ ('या नाफिउ') हररोज ७००० (सात हजार) मर्तबह पढ़नेवाला इन्शाअल्लाह अहले कश्फ और अहले बातिन बन जाएगा ।

174 कश्फके ज़रीए आलमे गय्ब नज़र आनेका सातवाँ अमल

'يَا ٱللَّهُ يَا صَمَدُ' ('या अल्लाह या स-म-दु') हररोज् ११००० (ग्यारह हज़ार) मर्तबह पढ़नेवाला इन्शाअल्लाह साहिबे

### तस्खीरे कुल्ब (सम्मोहन, वशीकरन)

167 तस्खीरे कुल्बका अमल

सुब्ह सादिक़के बा'द सूर्योदय तक 'يُا قَيُّوُمُ' ('या क़य्यूमु') अधिक प्रमाणमें पढ़ना तस्खीरे कुल्बका मुर्जरब अमल है।

तम्बीहः नाजाइज् बाबतोंके लिए यह अमल करनेवालेको नुकसान होगा ।

> कश्फ और इल्हाम (दिलकी आँख और कानसे गैबकी बातोंका इल्म होना)

168 कश्फ और ईमानके दरवाज़े खुलनेका प्रथम अमल

फजरकी नमाज़के बा'द 'مُعَالِيَّہُ' ('या अलीमु') १०० (एक सो) मर्तबह पढ़नेवालेके लिए इन्शाअल्लाह, अल्लाह तआला कश्फ और ईमानके दरवाजे खोलेगा।

169 कश्फ और ईमानके दरवाज़े खुलनेका दितीय अमल

जुम्अहकी नमाज़के बा'द १०० (एक सो) मर्तबह 'يُسِيُّرُ' ('या बसीरु') पढ़नेसे इन्शाअल्लाह, अल्लाह तआला दिलमें नूर पैदा फरमाएगा । और दिलकी आँखें खोलेगा ।

170 कश्फके ज़रीए (गय्बकी बातें) ज़ाहिर होनेका तीसरा अमल

- गुसल करके कि़ब्लह रुख बैठ कर १११५ (एक हज़ार एक सो पंद्रह) मर्तबह 'يُو مُهَيْمِنُ ('या मुहय्मिनु') तीन दिन तक पढ़े ।
- जिस कामका इस्तिखारह करेंगे उसका परिणाम इन्शाअल्लाह नजर आएगा ।

### 179 इस्तिखारहका द्वितीय तरीका

- जुम्अहकी रातको इशाकी नमाज़के बा'द सजदहमें जा कर १०० मर्तबह 'پُنْ عَلِيْہُ' ('या अलीमु') पढ़े और फिर खामोश सो जाए।
- रातको इन्शाअल्लाह उस कामका परिपूर्ण स्थिति मा'लूम होगी ।

### 180 इस्तिखारहका तीसरा तरीका

- जुमेरातको रोज़ह रखे।
- मगरिबके समय रोज़ह इफतार करके अव्वल समयमें इशाकी नमाज पढे।
- नीचे लिखे हूए अमलके आरंभ और अंतमें ११ (ग्यारह) मर्तबह :

'سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ'

पढ़े।

- •११०० (ग्यारह सो) मर्तबह ' يَـا خَبِيُـرُ اَخُبِرُنِیُ ('या खबीरु अख्बिरनी') पढ़े और खामोश सो जाए ।
- इन्शाअल्लाह रातको अच्छा अथवा बुरा जो कुछ होगा वह मा'लूम हो जाएगा ।

### 181 इस्तिखारहका चौथा तरीक़ा

कश्फ और बुलंद मर्तबहवाला हो जाएगा । और उसे कभी कभी आलमे गयुबका दीदार प्राप्त होगा ।

175 कश्फके ज़रीए आलमे गय्ब नज़र आनेका आठवाँ अमल

हररोज़ ३३ (तैतीस) मर्तबह 'يَسا بَساطِنُ' ('या बातिनु') पढ़नेवालेके सामने इन्शाअल्लाह गयुबकी बातें जाहिर होने लगेगी और दिलमें अल्लाह तआलाकी महब्बत पैदा होगी।

176 इल्हामके ज़रीए अपने कामकी हक़ीकृत मा'लूम करनेका प्रथम अमल

जिसको अपने कामकी सफलताकी कोई युक्ति समजुमें न आती हो तो वह व्यक्ति मगरिब और इशाके दरमियान १००० (एक हज़ार) मर्तबह 'يُه رُشِيُكُ' ('या रशीदु') पढ़े । इन्शाअल्लाह स्वप्नमें युक्ति नज़र आएगी अथवा दिलमें उसका इल्हाम होगा।

177 इल्हामके ज़रीए अपने कामकी हक़ीक़त मा'लूम करनेका द्वितीय अमल

- े 'يَا بَدِيْعُ: इस मुबारक नामको बावुजू पढ़ कर सो जाए ।
- जिस कामका इरादा करेगा, वह उसे स्वप्नमें इन्शाअल्लाह नजुर आएगा।

इस्तिखारह (किसी कामके करने, न करनेमें अल्लाहसे इशारह (संकेत) चाहना}

178 इस्तिखारहका प्रथम तरीका

- सालिक जुम्अहकी रातको गुसल करके ओहरामकी तरह लुंगी और चादर बांघ कर खडा हो कर आसमानकी तरफ निगाह उठा कर १००० (एक हज़ार) मर्तबह 'يَا صَارٌ' ('या ज़ार्रु') पढ़े।
- सात जुम्अह तक इसी तरह करता रहे ।
   इन्शाअल्लाह वह अवश्य साहिबे मकाम होगा और मुस्तहकम होगा ।

#### मोत

185 अच्छा मोत होनेके लिए प्रथम अमल

फजरकी सुन्नत और फर्ज़ नमाज़के दरिमयान जो व्यक्ति १२१ (एक सो इक्कीस) मर्तबह 'يَـا اَلَــَهُ يَا رَحُمٰنُ ''या अल्लाहु या रहमानु') पढ़े तो इन्शाअल्लाह अच्छी मोत होगी।

186 अच्छी मोत होनेके लिए द्वितीय अमल

187 अच्छी मोत होनेके लिए तीसरा अमल

सुब्ह और शाम 'يَـا اَحَدُ' ('या अ—हदु') ४१ (एकतालीस) मर्तबह पढ़े ।इन्शाअल्लाह अवश्य अच्छी मोत होगी ।

188 अच्छी मोत होनेके लिए चौथा अमल

सूर्योदयके समय १०० (एक सो) मर्तबह 'يَا وَارِثُ ' ('या

किसी मुश्किल अथवा बडा काम करनेके लिए कोई युक्ति समज़में न आती हो तो '﴿كَ حَكِيْہُ' ('या हकीमु')को ३००० (तीन हज़ार) मर्तबह सात दिन तक पढ़े। अल्लाह तआलाके फज़लसे इस कामका रास्ता इन्शाअल्लाह जल्द निकल आएगा।

# तीसरा प्रकरण

रूहसे संबंधित बाबतें

#### जीवन

182 ਲਾਂबੇ जीवनके ਲਿए अमल

हर महीने चांदकी पहली तारीखको एक बेठकमें ४१००० (एकतालीस हज़ार) मर्तबह 'پُسِسُ ('या वारिसु') पढ़े । अल्लाह तआलाके फज़लसे जीवन लंबा होगा ।

### रुहानी तरक्की (आत्माकी उन्नति)

183 ज़ाहिरी और बातिनी (रूहानी) दौलत और उन्नति प्राप्त करनेका अमल

फजर अथवा इशाकी नमाज़के बा'द आरंभ और अंतमें ११ मर्तबह दुरूद शरीफ पढ़ कर दरिमयानमें ११११ मर्तबह का वज़ीफा पढ़े और इसके साथ सूरओ 'मुझझिम्मल' भी पढ़े तो अल्लाह तआला ज़ाहिरी और बातिनी गिना अर्पण फरमाएगा।

184 अल्लाह तआलाका कुर्ब (निकटता) प्राप्त करनेका अमल

### 193 मगफिरतका द्वितीय अमल

हररोज़ असरकी नमाज़के बा'द 'يَـا غَفَّارُ اِغُـفِرُ لِيُ ' 'य गफ्फाटु इग्फिर ली') पढ़नेवालेको अल्लाह तआला बख्शे हुए लोगोंकी जमाअतमें दाखिल करेगा ।

194 मगफिरतका तीसरा अमल

सजदहकी हालतमें तीन मर्तबह 'رَبِّ اغْفِرُ لِیُ' पढ़नेवालेके अगले—पिछले गुनाह इन्शाअल्लाह माफ हो जाऐगें।

195 मगफिरतका चौथा अमल

'زَسا عَــفُــوُ'' ('या अफुव्वु') अघिक मात्रामें पढ़नेवालेके गुनाहोंको अल्लाह तआला माफ कर देगा ।

196 अल्लाह तआलाकी मुलाकातका अमल

एक चिल्ला (चालीस दिन)में एक लाख पच्चीस हज़ार मर्तबह 'يَسَا وَاحِدُ' ('या वाहिदु') पढ़नेवालेको इन्शाअल्लाह एक चिल्लामें अल्लाह तआलासे क्ल्बी मुलाकृात प्राप्त होगी।

197 अल्लाह तआलाका प्रिय बननेका अमल

हररोज़ 'يَسا وَدُوُدُ' ('या वदूदु') १००० (एक हज़ार) मर्तबह ज़िक्र करनेवाला इन्शाअल्लाह, अल्लाह तआलाका प्रिय बन जाएगा।

198 तमाम नेक आ'माल कुबूल होनेका प्रथम अमल वारिसु') पढ़नेसे इन्शाअल्लाह गम और रंजसे सुरक्षित रहेगा और अच्छी मोत होगी ।

189 अचानक मोतसे सुरक्षाका अमल

'يَا بَصِيرُ' ('या बसीरु')को हमेशा असरकी नमाज़के बा 'द सात मर्तबह पढ़नेसे इन्शाअल्लाह अचानक मोतसे सुरक्षित रहेगा ।

#### कुबर

190 क्बरके अज़ाबसे सुरक्षाका अमल

जुम्अहकी नमाज़के बा'द १० (दस) मर्तबह 'يُــا مُـحُمِـيُ' ('या मुह्सी') पढ़े तो क़बरके अज़ाब और आखिरतके अज़ाबसे इन्शाअल्लाह सुरक्षित रहेगा।

191 क्बरमें रूहको 'रियाजुल् कुद्स'में उच्च मकाम प्राप्त होनेका अमल

हर जुम्अहको १०० (एक सो) मर्तबह 'يُكِ بَكِ بُكِرِيُ' ('या बारिउ')का ज़िक्र करनेवाली व्यक्तिको कबरमें दफन होनेके बा'द अल्लाह तआला 'रियाजुल् कुद्स'की जानिब उठा लेंगे।

### आखिरत (परलोक)

192 मगफिरतका प्रथम अमल

जुम्अहकी नमाज़के बा'द ('या गफ्फाटु इग्फिर ली जुनूबी') १०० (एक सो) मर्तबह पढ़नेवालेका नाम अल्लाह तआला बख्शे हूए लोगोंमें शामिल करेगा ।

#### चोथा प्रकरण

जादू, जिन्नात, बदनज़री, शयतान

#### जादू

203 जादूका असर दूर करनेका अमल

चीनीके बरतन पर 'يُسا قُهُّارُ' ('या क्ह्हारु') लिख कर पिलानेसे इन्शाअल्लाह जादूका असर दूर हो जाएगा ।

204 जादू, जिन्नात, भूतप्रेतसे सुरक्षाका अमल

फजर और मगरिबकी नमाज़के बा'द २१ (इक्कीस) मर्तबह 'پَا قَابِضُ' ('या काबिजु') हमेशा पढ़नेवाले पर इन्शाअल्लाह कोई जादू अथवा जिन्नात अथवा भूतप्रेतका असर न होगा ।

205 जादूसे सुरक्षाका अमल

७ (सात) मर्तबह 'يَا مُمِيُثُ' ('या मुमीतु') पढ़ कर दम करे । इन्शाअल्लाह कभी भी कोई जादू असर नहीं करेगा ।

#### <u>जिन्नात</u>

206 जिन्नात, भूतप्रेतसे सुरक्षाका अमल

'يُسَاحُـفِيُـظُ' ('या हफीजु') ५ (पाँच) मर्तबह लिख कर ता'वीज़ बना कर बाजू पर बांघे, कोई जिन्नात, भूतप्रेतका असर इन्शाअल्लाह नहीं होगा ।

जूम्अहकी रातको १००० (एक हजार) मर्तबह 'يُو بُو بُاقِيُ ' ('या बाक़ी') पढ़नेसे इन्शाअल्लाह तमाम नेक काम मक़बुल होंगे।

199 तमाम नेक आ'माल कुबूल होनेका द्वितीय अमल

फजरकी नमाजके बा'द १०० मर्तबह और इशाकी नमाजुके बा 'द १०० मर्तबह 'پُسارَ شِیُّدُ '('या रशीदु') पढ़नेवालेके रात, दिनके आ'माल अल्लाह तआला अपने फज़्लसे कुबुल फरमाएगा और इन्शाअल्लाह उसे 'मुकर्रबीन'का मर्तबह प्राप्त होगा ।

200 सच्ची तव्बह नसीब होनेके लिए प्रथम अमल

'يُكِ مُو َّخِّــرُ' ('या मुअख्खिरु') अधिक मात्रामें पढनेसे इन्शाअल्लाह सच्ची तवबह नसीब होगी।

201 सच्ची तव्बह नसीब होनेके लिए द्वितीय अमल

चाश्तकी नमाज़के बा'द 'يَا تُوَّابُ ('या तळाबु') ३६० (तीन सो साँठ) मर्तबह अथवा १०७ (एक सो सात) मर्तबह पढ़नेसे इन्शाअल्लाह सच्ची तवुबह नसीब होगी।

202 अल्लाह तआलाका ता'बेदार बननेका

हमेशा 'أيك مُـقَـدِّم' ('या मुक्दिमु')का विर्द करनेवाला इन्शाअल्लाह, अल्लाह तआलाका ता'बेदार बन जाएगा ।

62

७ (सात) मर्तबह 'پُسا بَرُ'' ('या बर्रु') पढ़ कर बालक पर दम करनेसे इन्शाअल्लाह वह बदनजरीसे सलामत रहेगा ।

211 बदनज़रीसे रक्षाका तीसरा अमल

७ (सात) मर्तबह 'يَا مَانِعُ' ('या मानिउ') किसी तांबेकी पतरी पर नक्क़ाशी करके ता'वीज़के तौर पर बालकके गलेमें पहनाए।इन्शाअल्लाह कभी नज़र नहीं लगेगी।

212 बदनज़रीसे रक्षाका चौथा अमल

११ मर्तबह 'يَا حَفِيُظُ' कागज़ पर लिख कर ता'वीज़ बना कर गलेमें बांघे ।इन्शाअल्लाह कभी नज़र नहीं लगेगी ।

#### शयतान

213 शयतानकी बुराईसे रक्षाका अमल

'يَـامُوَّمِنُ' ('या मुअ्मिनु') १००१ (एक हज़ार एक) मर्तबह लिख कर ता'वीज़ बना कर अपने पास रखनेवाला शयतानकी बुराईसे और दुश्मनसे सुरक्षित रहेगा।

### पाँचवाँ प्रकरण

आफत, बला, मुसीबत, मुश्किली, दुश्मन, अत्याचारी, बुरी (दुष्ट) व्यक्ति

आफत, बला, मुसीबत, मुश्किलीसे सुरक्षाके लिए

जिन्नात, भूतप्रेतको घरसे दूर करनेका प्रथम अमल

- एक नए चिराग पर ७ (सात) जगह पर 'अं कें कें कें कें (या कहहारू') लिख कर तेल भर कर जलाया जाए।
- जिस घरमें यह चिराग ११ (ग्यारह) दिन जलता रहेगा, अल्लाह तआलाके फज्लसे उस घरमें कोई जिन्नात अथवा भूतप्रेत अथवा साँप आदि मूज़ी जानवर नहीं रहेंगे । और वह मकान तमाम आफतोंसे सुरक्षित रहेगा।

208 जिन्नात, भूतप्रेतको घरसे दूर करनेका द्वितीय अमल

फजरकी नमाज़के बा'द 'يُسا نُورُ' ('या नूरु') ११ २१ (एक हज़ार एक सो इक्वीस) मर्तबह हररोज़ पढ़ना मकानको नूरानी करता है। वहाँ इन्शाअल्लाह कोई जिन्नात, भूतप्रेत अथवा साँप आदि मूजी जानवरका अस्तित्व नहीं रहेगा।

#### बदनजुरी

# 209 बदनज़रीसे रक्षा का प्रथम अमल

७ (सात) दिन तक हररोज़ सुब्ह और शाम ७० (सत्तर) मर्तबह 'حُسُبيَ اللَّـهُ الْحَسِيُّبُ ('हस्बियल्लाहुल् हसीबु') पढ़े । यह अमल जुमेरातसे शुरू करे । इन्शाअल्लाह एक साल तक हर बलासे सुरक्षित रहोगे।

210 बदनज़रीसे रक्षाका द्वितीय अमल

218 हर आफत, बला, मुश्किली, मुसीबतसे रक्षाका प्रथम अमल

जो शख्स आफत, मुसीबत आदिमें मुब्तला हो वह दो रका'त नफल नमाजु पढ़ कर अपना हेतु दिलमें सोच कर १०० बार 'يَا لَطِيْفُ' पढ़ेगा तो इन्शाअल्लाह आफत, मुसीबत दुर होगी ।

219 हर आफत, बला, मुश्किली, मुसीबतसे रक्षाका द्वितीय अमल

जो व्यक्ति गुसल करके किब्लह रख बैठ कर १११५ (एक हज़ार एक सो पंद्रह) मर्तबह 'يَا مُهَيُ مِنُ ('या मुहय्मिनु') हररोज़ पढ़ेगा वह इन्शाअल्लाह तमाम आफतोंसे सुरक्षित रहेगा।

**220** हर आफत, बला, मुश्किली, मुसीबतसे रक्षाका तीसरा अमल

अधिक मात्रामें 'يُوالِيُ' ('या वालियु')का विर्द करनेवाला इन्शाअल्लाह आफतोंसे सुरक्षित रहेगा।

**221** हर आफत, बला, मुशिकली, मुसीबतसे रक्षाका चौथा अमल

अधिक मात्रामें 'يَا رَحُمٰنُ ' ('या रहमानु')का विर्द करनेवाला इन्शाअल्लाह आफतोंसे सुरक्षित रहेगा।

**222** हर आफत, बला, मुशिकली, मुसीबतसे रक्षाका पाँचवाँ अमल

214 | आसमानी आफतोंसे सुरक्षाका प्रथम अमल

किसी भी आसमानी आफतके समय 'يُــــا وَكِيُـــارُ' ('या वकीलु') अधिक मात्रामें पढ़ कर इसे अपना वकील बना लेनेसे इन्शाअल्लाह आफतोंसे रक्षा होगी।

215 आसमानी आफतोंसे सुरक्षाका द्वितीय अमल

मगरिबकी नमाज़के बा'द १००० (एक हज़ार) मर्तबह 🚅 ('या अदुलु')का विर्द करनेवाला इन्शाअल्लाह हर प्रकारकी) عَـدُلُ' आसमानी आफतोंसे सुरक्षित रहेगा।

216 बारिश, तूफान, ग्रहणसे रक्षाका प्रथम अमल

अगर किसी जगह बारिश अथवा तूफान अथवा तेज़ हवा चले तो 'يَا ظُاهِرُ' ('या ज़ाहिरु') पढ़नेसे इन्शाअल्लाह रक्षा होगी ।

217 बारिश, तूफान, ग्रहणसे रक्षाका द्वितीय अमल

- अल्लाहु नुरस्समावाति 'اكللهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ يَا نُورُ' वल् अर्दि या नूर्') १००० (एक हजार) मर्तबह पढ़नेसे बारिशकी तमाम अंघेरियाँ अल्लाह तआलाके हुक्मसे दूर होगी ।
- सूर्यग्रहण और चँदग्रहणके समय ऊपर लिखित आयत और 🚅 'پُوُرُ' ('या नूरु') मिला कर असंख्य मर्तबह पढ़नेसे इन्शाअल्लाह रक्षा होगी।

**227** हर आफत, बला, मुश्किली, मुसीबतसे रक्षाका दसवाँ अमल

सूर्योदयसे पहले 'र्रं क्रिकेट 'र्र्जू' ('या सबूर्') १०० मर्तबह पढनेवाला उस दिन तमाम मुसीबतसे इन्शाअल्लाह सुरक्षित रहेगा ।

228 हर आफत, बला, मुश्किली, मुसीबतसे रक्षाका ग्यारहवाँ अमल

१०२० (एक हज़ार बीस) मर्तबह ''र्जुम्ब् 🚅' ('या सब्रू') पढ़नेवाला इन्शाअल्लाह आफतसे मुक्ति पाओगा और दिली शांति नसीब होगी।

**229** हर आफत, बला, मुशिकली, मुसीबतसे रक्षाका बारहवाँ अमल

फजरकी नमाज़के बा'द १० मर्तबह 'پُو مُحُمِيُ पढ़नेवाला पूरा दिन इन्शाअल्लाह् , अल्लाह् तआलाकी रक्षामें रहेगा ।

230 हर नुकसानसे रक्षाका अमल

जुम्अहकी रातको 'يَا بَاقِيُ' ('या बाक़ी') १००० (एक हजार) मर्तबह पढ़नेवाला इन्शाअल्लाह नुकुसानसे सुरक्षित रहेगा ।

> आफत, बला, मुसीबत, मुश्किली दूर होनेके लिए

231 मुसीबत और मुश्किली दूर होनेके लिए प्रथम अमल

'مُلامُ' ('या सलामु')का हमेशा ज़िक्र करनेवाला इन्शाअल्लाह तमाम आफतोंसे सुरक्षित रहेगा।

223 हर आफत, बला, मुश्किली, मुसीबतसे रक्षाका छठा अमल

'يَا خَالِقُ'को ७ दिन तक १०० मर्तबह मुसल्सल (सतत) पढ़नेवाला इन्शाअल्लाह तमाम आफतोंसे सुरक्षित रहेगा।

**224** हर आफत, बला, मुश्किली, मुसीबतसे रक्षाका सातवाँ अमल

225 हर आफत, बला, मुश्किली, मुसीबतसे रक्षाका आठवाँ अमल

जो शख्स जुम्अहकी नमाज़के बा'द रोटी पर سُبُّ وَ وُ سُّرُ الْمُلَبِّكَةِ وَالرُّوحُ ' ' فُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَئِكَةِ وَالرُّوحُ ' ' सुब्बूहुन् कुदूसुन् रब्बुना व रब्बुल् मलाइकित वर्रुहु') लिख कर खाएगा, अल्लाह तआला उस शख्सको हर आफतसे इन्शाअल्लाह सुरक्षित रखेगा।

**226** हर आफत, बला, मुश्किली, मुसीबतसे रक्षाका नवाँ अमल

जुम्अहकी रातको १०० (एक सो) मर्तबह 'يُسارُ' ('या ज़ार्रु') पढ़नेवाला इन्शाअल्लाह तमाम आफतोंसे सुरक्षित रहेगा। इन्शाअल्लाह दूर हो जाएगी और कोई हाजत बाकी नहीं रहेगी ।

235 आफत, बला, मुसीबत, मुश्किली दूर होनेके लिए पाँचवाँ अमल

हर फर्ज़ नमाज़के बा'द 'يَا رَافِعُ' ('या राफिउ') २१ मर्तबह हमेशा पढ़नेवालेकी इन्शाअल्लाह कोई हाजत बाकी नहीं रहेगी ।

236 आफत, बला, मुसीबत, मुश्किली दूर होनेके लिए छठा अमल

४१ मर्तबह 'پَا قَادِرُ' ('या कादिरु') पढ़नेवालेकी इन्शाअल्लाह मुश्किली दूर हो जाएगी और काम आसान हो जाएगा ।

237 आफत, बला, मुसीबत, मुश्किली दूर होनेके लिए सातवाँ अमल

- मुसल्सल (सतत) तीन जुम्अह तक जुम्अहकी रातको ४००० (चार हज़ार) मर्तबह ﴿ 'يُسا اَوَّلُ ' ('या अव्वलु') पढ़नेसे अल्लाह तआलाके फज़लसे तमाम मुश्किलयाँ दूर हो जाऐंगी।
- जो व्यक्ति ४० (चालीस) जुम्अह तक मुसल्सल (सतत) पढ़ता रहेगा वह बेशुमार सफलताओका मालिक बनेगा।

238 आफत, बला, मुसीबत, मुश्किली दूर होनेके लिए आठवाँ अमल

'يَسا رَشِيُكُ' ('या रशीदु')को १००० (एक हज़ार) मर्तबह हमेशा पढ़नेवालेके बगैर महेनत और बगैर युक्तिके तमाम काम अच्छी तरह परिपूर्ण होंगे ।

मगरिब और इशाके दरिमयान 'يُساوَارِثُ' ('या वारिसु') १००० (एक हज़ार) मर्तबह पढ़नेसे इन्शाअल्लाह हर प्रकारकी मुसीबत और परेशानी दूर हो जाएगी।

232 मुसीबत और मुश्किली दूर होनेके लिए द्वितीय अमल

'يَـا أَرُحَــمَ الرَّاحِمِيُنَ' ('या अरहमर्राहिमीन')का विर्द करना तमाम आफतोंका मुजर्रब इलाज है।

हज़रत झैद रदियल्लाहु तआला अन्हुको एक मर्तबह एक बेरहम डाकूने पकड कर कृत्ल करनेका इरादा किया। उन्होंने इस परेशानीके समय तीन मर्तबह 'يَا أَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ' यो अरहमर्राहिमीन') जुबानसे कहा तो तत्काल अल्लाह तआलाने आसमानसे एक फरिश्ता भेजा, जिसने वहाँ पहूँच कर उस डाकूको कृत्ल कर दिया, और उनको मुक्ति दिलाई ।

233 आफत, बला, मुसीबत, मुश्किली दूर होनेके लिए तीसरा अमल

कोई आफत आए तो 'يَا قَادِرُ' ('या क़ादिरु') ४१ मर्तबह पढ़नेसे इन्शाअल्लाह वह आफत दूर हो जाएगी ।

234 आफत, बला, मुसीबत, मुश्किली दूर होनेके लिए चौथा अमल

४१ (एकतालीस) मर्तबह ''يَا رَحُمانُ الدُّنُيَا وَرَحِيُمَهَا ' प्रकतालीस) मर्तबह रहमान्द दुन्या व रहीमहा') पढ्नेवालेकी मुश्किलियाँ

### 244 दुश्मनसे सुरक्षाका चौथा अमल

# 245 दुश्मनसे सुरक्षाका पाँचवाँ अमल

जो व्यक्ति दो रका'त पढ़ कर १०० (एक सो) मर्तबह ﴿ 'وُ '' 'فَادِرُ') पढ़े (और वह हक पर हो) तो अल्लाह तआला उसके दुश्मनोंको इन्शाअल्लाह अपमानित करेगा।

# 246 दुश्मनसे सुरक्षाका छठा अमल

'يَا مُقَدِّمُ' ('या मुक़िद्दमु') अघिक मात्रामें पढ़नेसे इन्शाअल्लाह दुश्मनोंसे रक्षा रहेगी ।

# 247 दुश्मनसे सुरक्षाका सातवाँ अमल

- 'يَا مَالِکُ يَا قُدُّوُسُ' أَنَّ مَالِکُ يَا قُدُّوُسُ' नाम १००० (एक हज़ार) मर्तबह हररोज़ अंघेरेमें पढ़नेसे इन्शाअल्लाह दुश्मनसे रक्षा रहेगी।
- यह वज़ीफा पढ़नेवालेकी इज्ज़त और आबरूमें इन्शाअल्लाह वृद्धि ही होती रहेगी ।

# 248 दुश्मनसे सुरक्षाका आठवाँ अमल

१०२० (एक सो बीस) मर्तबह 'يَـــا صَبُوُرُ' ('या सबूरु') पढ़नेवाला इन्शाअल्लाह आफतसे मुक्ति प्राप्त करेगा और दिली शांति नसीब होगी ।

# 239 मुसीबत और गमसे मुक्तिका अमल

कोई भी गम, मुसीबत अथवा मुश्किलीके समय 'يَا بَدِيُع' 'عا بَدِيُع' ('या बदीअस्समावाति वल् अदि') पढ़नेसे इन्शाअल्लाह उससे मुक्ति नसीब होगी।

240 दोनों जहाँकी परेशानियाँ दूर होनेका अमल

'حَسُبُنَ اللّٰهُ وَنِعُمَ الُوَكِيُلُ' ('हस्बुनल्लाहु व निअ्मल् वकीलु') अधिक मात्रामें पढ़नेसे इन्शाअल्लाह दुनिया और आखिरतकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएगी।

#### दुश्मन

241 दुश्मनसे सुरक्षाका प्रथम अमल

किसी मुसीबत अथवा दुश्मनका डर हो तो 'اَلُــرُّ حُــمُـٰنُ अधिक मात्रामें ज़िक्र करनेसे अथवा लिख कर बांघनेसे अल्लाह तआला दुश्मनसे इन्शाअल्लाह पनाह नसीब फरमाऐंगे।

242 दुश्मनसे सुरक्षाका द्वितीय अमल

'يَا قُدُّوُ سُ' ('या कुदूसु')का अघिक मात्रामें ज़िक्र करनेवालेको अल्लाह तआला दुश्मनसे सुरक्षित रखेगा ।

243 दुश्मनसे सुरक्षाका तीसरा अमल

'يَسا رَافِعُ' ('या राफिउ') ७० (सत्तर) मर्तबह पढ़नेवाला इन्शाअल्लाह दुश्मनोंसे सुरक्षित रहेगा । ३ (तीन) रोज़ह रख कर चोथे दिन एक जगह बैठ कर ७० (सत्तर) मर्तबह 'يُسا فَسافِضُ' ('या खाफिजु') पढ़नेसे दुश्मनों पर इन्शाअल्लाह सफलता प्राप्त होगी ।

# 254 दुश्मनको दूर करनेका अमल

'يُسِا قُسُوئُ' ('या क़विय्यु') अघिक मात्रामें पढ़नेवाला इन्शाअल्लाहं दुश्मनसे सुरक्षित रहेगा । (नाहक़ और बिला वजह यह अमल कभी न करे ।)

# 255 दुश्मनसे अल्लाह बदला ले उसका अमल

जो व्यक्ति हक् पर हो, लेकिन दुश्मनसे बदला लेनेकी शक्ति न रखता हो तो तीन जुम्अह तक अधिक मात्रामें 'وَيُ مُنْتُقِمُ ('या मुन्तिक्मु') पढ़े, अल्लाह तआला खूद ब खूद उसके दुश्मनसे इन्शाअल्लाह बदला ले लेगा।

# 256 दुश्मनको नरम करनेका अमल

फजरकी नमाज़के बा'द ५०० (पाँच सो) मर्तबह '﴿ ﴿ كَا رَحِيْهُ ' ('या रहीमु') पढ़नेवाले पर तमाम मख्लूक महरबान होगी । अगर दुश्मन भी सामने आ जाएगा तो इन्शाअल्लाह नरम हो जाएगा।

# 257 दुश्मनको पराजित करनेका प्रथम अमल

'يَا مُؤْمِنُ' ('या मुअ्मिनु') १००१ (एक हज़ार एक) मर्तबह लिख कर ता'वीज़ बना कर अपने पास रखनेवालेकी शयतानका बुराईसे इन्शाअल्लाह रक्षा होगी । कोई दुश्मन उस पर क़ाबू नहीं पा सकेगा ।

# 249 दुश्मनसे सुरक्षाका नवाँ अमल

फजरकी सुन्ततके बा'द फर्ज़ नमाज़से पहले १०० (एक सो) मर्तबह ११ (ग्यारह) दिन तक 'يُكَ اللّٰهُ ('या क़हहारु') पढनेवाला इन्शाअल्लाह दुश्मनसे सुरक्षित रहेगा।

# 250 दुश्मनसे सुरक्षाका दसवाँ अमल

'یَا خَافِضُ' ('या खाफिजु') ५०० (पाँच सो) मर्तबह हररोज़ फजरकी नमाज़के बा'द पढ़नेवाला हमेशा अल्लाह तआलाकी रहमतमें तमाम दुश्मनोंसे सुरक्षित हो कर जीवन गुज़ारेगा।

## 251 दुश्मनसे सुरक्षाका ग्यारहवाँ अमल

जिस व्यक्तिको दुश्मनसे मुकाबलाकी शक्ति न हो वह गेहूँका आटा लेकर १००१ गोली बनाए। इसके बा'द एक गोली उठा कर 'يَسَا قُوِيُّ पढ़ कर गोली पर दम करे, इसके बा'द वह गोली मुर्गीके सामने डाले और दिलमें दुश्मनके मुकाबलाकी निय्यत करे। इस तरह तमाम गोलियाँ मुर्गीको खिलाए। इन्शाअल्लाह तीन दिनके मुसल्सल (सतत) अमलसे दुश्मन पराजित होगा।

## 252 दुश्मनसे सुरक्षाका बारहवाँ अमल

हररोज़ फजरकी नमाज़के बा'द१०० मर्तबह 'يُهَا حَــِهِيُــُدُ' पढ़नेवालेके सामने दुश्मन भी आ जाएगा तो इन्शाअल्लाह नीची निगाहसे चला जाएगा । कभी मिज़ाजके विरुद्व बात नहीं करेगा ।

253 दुश्मन पर सफलता प्राप्त करनेका अमल

## 263 जा़िलमोंके जुल्मसे सुरक्षाका द्वितीय अमल

'يَسَا مُسَمَّدُ' ('या स—मदु') इशाकी नमाज़के बा 'द११५ (एक सो पंद्रह) मर्तबह हररोज़ पढ़नेवाला इन्शाअल्लाह कभी किसी ज़ालिमकी पकडमें नहीं आएगा।

**264** ज़ालिमोंके जुल्मसे सुरक्षाका तीसरा अमल

७५ (पछत्तर) मर्तबह 'يُكُ مُـٰذِلٌ' ('या मुज़िल्लु') पढ़ कर सजदहमें जा कर दुआ माँगनेवाला हासिदीन (ईर्ष्यालु), दुश्मन और ज़ालिमोंकी बुराईसे इन्शाअल्लाह सुरक्षित रहेगा।

265 ज़ालिमसे मुक्तिका अमल

ज़ालिम पर 'يَسا تَوَّابُ' ('या तव्वाबु') १० (दस) मर्तबह पढ़ कर दम करनेसे इन्शाअल्लाह इससे मुक्ति नसीब होगी ।

266 लौग तकलीफ दे और गीबत करे उससे रक्षाका अमल

जो व्यक्ति 'يَا جَبُّارُ' ('या जब्बारु')की पाबंदी करेगा वह लोगोंकी तकलीफ और गीबतसे सुरक्षित रहेगा और अल्लाह तआला इसे साहिबे इज्ज़त और घनवान करेगा।

267 बुरी (दुष्ट) व्यक्तिके पास अपना हक् प्राप्त करनेका अमल

जिस व्यक्तिका किसीके पास हक बाक़ी हो और वह अदा न करता हो तो ﴿يَا مُذِلٌ 'या मुज़िल्लु')का अधिक मात्रामें ज़िक्र 258 दुश्मनको पराजित करनेका द्वितीय अमल

३०० (तीन सो) मर्तबह 'يَــا خَــالِـقُ' ('या खालिकु') पढ़नेवालेसे इन्शाअल्लाह उसका दुश्मन पराजित होगा।

259 दुश्मनसे मुक्ति प्राप्त करनेका अमल

जिस व्यक्ति पर कोई दुश्मन हावी हो वह तीन जुम्अह तक हर जुम्अहके दिन ७००० मर्तबह '﴿ وَالْمُ الْمُحْدَّلُ الْمُحَالِّ لَكُوْ الْمُوالِّ الْمُحَالِّةِ الْمُحَالِةِ الْمُحَالِّةِ الْمُحَالِيِّةِ الْمُحَالِّةِ الْمُحَالِيِّةِ الْمُحَالِّةِ الْمُحَالِّةِ الْمُحَالِّةِ الْمُحَالِّةِ الْمُحَالِّةِ الْمُحَالِّةِ الْمُحَالِّةِ الْمُحَالِي الْمُحَالِّةِ الْمُحَالِّةِ الْمُحَالِّةِ الْمُحَالِّةِ الْمُحَالِيِيِ الْمُح

260 दुश्मनको ता'बे करनेका अमल

'يَا بَاقِيُ' ('या बाक़ी') सनीचरके दिन ज़वाल (सूरज ढ़लने)के समयसे लेकर ज़ोहरकी नमाज़ तक ७००० (सात हज़ार) मर्तबह पढ़नेसे इन्शाअल्लाह दुश्मन ता'बे हो जाएगा।

261 दुश्मनसे मुक्ति प्राप्त करनेका अमल

रातको और दिनको बारह बजे ५००० (पाँच हज़ार) मर्तबह '﴿ ﴿ يَسَا هُ مُنْتَاقِعَ ﴾ ('या मुन्तिकृमु') पढ़नेवाला इन्शाअल्लाह दुश्मनकी पकडसे जल्द मुक्ति प्राप्त करेगा ।

> अत्याचारी (ज़ालिम) और बुरी (दुष्ट) व्यक्ति

262 ज़ालिमोंके जुल्मसे सुरक्षाका प्रथम अमल

हररोज़ सुब्ह और शाम २२६ मर्तबह 'يَـا جَبَّارُ' पढ़नेवाला इन्शाअल्लाह ज़ालिमोंके जुल्म और अत्याचारसे सुरक्षित रहेगा । जब वह मकान खाली होगा तब गिरेगा । उस मकानके गिरनेसे किसी मानवकी अचानक मोत इन्शाअल्लाह नहीं होगी ।

272 भूकंपसे मकानकी रक्षाका अमल

273 मकान पर बिजली गिरनेसे रक्षाका अमल

७ मर्तबह 'يَكِ وَكِيْكُ ' लिख कर मकानके उच्च हिस्सेमें लगा दे । इन्शाअल्लाह कभी उस मकान पर बिजली नहीं गिरेगी ।

274 मकान कभी वेरान न हो उसका अमल

३१३ मर्तबह 'يَكَ وَالِّئُ ('या वालियु') पढ़ कर पानी पर दम करके मकानके चारों कोनों पर छिडकनेसे इन्शाअल्लाह वह मकान अथवा जागीर कभी वेरान अथवा खाली न रहेंगे ।

275 चीज़की रक्षा और बरकतके लिए अमल

'پَا حَلِيْہُ' ('या हलीमु') कागज़ पर लिख कर पानीमें घोल कर उस पानीको जिस चीज़ पर छिडका अथवा लगाया जाए उस चीज़में इन्शाअल्लाह बरकत होगी और वह चीज़ सुरक्षित रहेगी।

**276** माल और दौलतकी रक्षाका अमल

अपने माल और दौलत पर हररोज़ ७ मर्तबह 'يُهَا رَقِيُبُ' पढ़ कर दम करनेसे इन्शाअल्लाह तमाम आफतोंसे सुरक्षित रहेगा। करनेसे इन्शाअल्लाह वह उसका हक अदा कर देगा ।

268 चोर, डाकू, बुरी (दुष्ट) व्यक्ति और बुरी चीज़ोंसे रक्षाका पहला अमल

जुमेरातसे आरंभ क्रके आठ दिन तक सुब्ह और शाम ७० मर्तबह 'حَسُبيَ اللَّهُ الْحَسِيْبُ पढ़नेवाला हर चीज़की बुराईसे और हर बलासे पूरा साल इन्शाअल्लाह सुरक्षित रहेगा ।

चोर, डाकूसे रक्षाका दूसरा अमल 'يَاوَكِيُلُ' ('या वकीलु')का विर्द करनेसे इन्शाअल्लाह हर तकलीफ अथवा नुकसानसे रक्षा होगी।

#### माल, दौलत तथा जानकी सुरक्षा

270 मकानकी रक्षाका अमल

नए मटके पर 'پُاوَالِے'' ('या वालियु') लिख कर उसमें पानी भर कर मकानमें चारों दीवार पर छिडकनेसे वह मकान इन्शाअल्लाह हर आफतोंसे सुरक्षित रहेगा ।

271 मकान और निवासीकी रक्षाका अमल

अपने रहनेके मकानके ऊपरके हिस्सेमें ३ (तीन) जगह 🚅 'اَلُـلُّہ') ('या अल्लाहु') लिखे तो जब तक यह मुबारक नाम वहाँ लिखा हुवा काइम रहेगा वहाँ तक कभी भी उस मकानके नीचे दब कर किसीकी मोत नहीं होगी, कभी सोते अथवा जागतेमें वह मकान किसी पर नहीं गिरेगा । जब वह खूद मकान तोडेगा अथवा

#### 281 खेतकी रक्षाका अमल

चार ठीकरी ले कर हर ठीकरी पर तीन मर्तबह 'اَللّٰهُ بَاقِیُ' ('अल्लाहु बाक़ी') लिख कर खेत अथवा बागके चारों कोनों पर एक—एक ठीकरी दफन कर दे। अल्लाह तआलाके फज़लसे वह खेत बरबाद होनेसे सलामत रहेगा।

## 282 पशुकी रक्षाका अमल

'يَا حَلِيُمُ' ('या हलीमु') कागज़ पर लिख कर पानीमें घोल कर उस पानीको पशु पर छांटनेसे अथवा मलनेसे इन्शाअल्लाह वह आफतोंसे सुरक्षित रहेगा।

# 283 घोडेका तूफान और मस्ती दूर करनेका अमल

जिस व्यक्तिका घोडा मस्तीखोर और तूफानी हो तो चनेके आटे पर ३०० मर्तबह 'پُسِا وَدُوُدُ' पढ़ कर आटे पर दम करके घोडेको खिलाए तो अल्लाह तआलाके फज़लसे इन्शाअल्लाह तीन दिनमें वह तमाम सरकशी और तूफान भूल जाएगा।

#### अपनी जात और परिवारकी सुरक्षाके लिए

284 संतान, माल और दौलतकी रक्षाका अमल

संतान और माल तथा दौलत पर हररोज़ ७ (सात) मर्तबह 'يَسا رَقِيْبُ' ('या रक़ीबु') पढ़ कर दम करनेसे इन्शाअल्लाह वह तमाम आफतोंसे सुरक्षित रहेंगा। 277 जागीर और संपत्ति काइम रहनेका अमल

'يَا مَالِکُ يَا قُدُّوُسُ' ('या मालिकु या कुदूसु') दोनों नाम मिला कर हररोज़ १००० (एक हज़ार) मर्तबह अंघेरेमें पढ़नेसे इन्शाअल्लाह जागीर और संपत्ति काइम रहेगी।

278 गिरे हूए मकानमें दबी हूई व्यक्तिकी जानकी रक्षाका अमल

गुसल करके किब्लह रुख बैठ कर १११५ (एक हज़ार एक सो पंद्रह) मर्तबह ''يُكِ مُهُيُّ مِنَ '('या मुहय्मिनु') तीन दिन तक पढ़नेवाली व्यक्ति पर किसी मकानकी छत तूट पडे और वह उसमें दब जाए फिर भी अल्लाह तआलाके फज़लसे वह व्यक्ति इस अचानककी मुसीबतसे इन्शाअल्लाह सलामत बाहिर निकलेगी।

### खेती और पशुकी सुरक्षाके लिए

279 बाग और खेतकी फसलकी रक्षाका अमल

हररोज़ फजरकी नमाज़के बा'द ३००० (तीन हज़ार) मर्तबह '﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ ('या मुन्इमु') पढ़नेसे इन्शाअल्लाह बाग और खेत हर प्रकारके नुकसानसे सुरक्षित रहेगा।

280 तिडीसे खेतकी रक्षाका अमल

चार नई ठीकरी पर ७ (सात) मर्तबह 'يَبُ مُسَانِبُ ' ('या मानिउ') हर एक पर लिख कर खेतमें चारों कोनोंमें दफन कर दे, तो इन्शाअल्लाह उस खेत पर तिडी नहीं आएगी । 'پُسَا وَدُوُدُ' ('या वदूदु') १००० मर्तबह पढ़ कर खानेकी चीज़ पर दम करके वह खाना पत्नीके साथ बैठ कर खानेसे दोनोंमें मुहब्बत पैदा होगी और कुसंप इन्शाअल्लाह दूर हो जाएगा।

290 पति—पत्नीमें मुहब्बतका तीसरा अमल

बिस्तर पर लेटते समय २० (बीस) मर्तबह 'يَا مَـانِعُ' ('या मानिउ') पढ़नेसे इन्शाअल्लाह पति—पत्नीका कुसंप दूर हो जाएगा और आपसमें मुहब्बत पैदा होगी।

291 पति—पत्नीका कुसंप दूर करनेका अमल

- पत्नी हररोज़ १००१ (एक हज़ार एक) मर्तबह 'يُكَا مُولِّمِنُ' ('या मुअ्मिनु') पढ़े तो पितकी बुराई, बदखुल्क़ी और खराब सुलूकसे इन्शाअल्लाह सुरक्षित रहेगी।
- अगर पित पढ़े तो पत्नीकी बुराई और पडोसीकी बुराईसे सुरक्षित रहेगा ।

292 पति—पत्नीको आपसकी बुराईसे बचनेका अमल

१००१ मर्तबह किसी खानेकी चीज़ पर 'يَــا حَكِيْہُ' ('या हकीमु') पढ़ कर दम करके दोनों खाए तो इन्शाअल्लाह तत्काल ही दोनोंमें संप होगा और आपसकी मुहब्बतमें वृद्धि होगी।

293 पति—पत्नीका कुसंप दूर होनेका अमल

•१११ (एक सो ग्यारह) मर्तबह 'يَا وَاجِكُ '' ('या वाजिदु') पढ़ कर पानी पर दम करके जिस व्यक्तिको वह पानी पिलाया जाए वह

285 अपने ज़ाहिर और बातिनकी रक्षाका अमल

'يَــا مُـوَّمِـنُ' पढ़नेसे अथवा लिख कर अपने पास रखनेसे ज़ाहिर और बातिन अल्लाह तआलाके अमान (सुरक्षा)में रहेंगे।

286 डर और भयसे रक्षाका अमल

६३० (छे सो) मर्तबह 'يَا مُؤُمِنُ' ('या मुअ्मिनु') पढ़नेवाला हर प्रकारके भय और डरसे सुरक्षित रहेगा और उसके जान और मालको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा ।

287 डर, भय और नुक़सानसे रक्षाका अमल

'يَا حَفِيُظُ' ('या हफीजु') अघिक मात्रामें पढ़नेवाला अथवा लिख कर अपने पास रखनेवाला हर प्रकारके डर, भय और नुकुसानसे इन्शाअल्लाह सुरक्षित रहेगा।

#### छठा प्रकरण

घर और समाज

#### पति–पत्नी

288 पति-पत्नीमें मुहब्बतका प्रथम अमल

खानेकी चीज़ पर 'يَا كَبِيْرُ' ('या कबीरु') पढ़ कर दम करके पतिको खिलाए तो इन्शाअल्लाह आपसमें मुहब्बत पैदा होगी ।

289 पति-पत्नीमें मुहब्बतका द्वितीय अमल

पत्नी आधी रातको अथवा दोपहरको 'र्टुं क्यें ('या सब्र्') ११०१ मर्तबह पढ़ कर अल्लाह तआलासे दुआ करे, इन्शाअल्लाह चंद दिनोंमें उसकी इस्लाह हो जाएगी ।

299 अपनी पत्नीयोंके साथ अन्यायका सुलूक करनेवाले पतिकी इस्लाहका अमल

जो शख्स अपनी पत्नीयोंमें न्याय न कर सकता हो तो ७००० (सात हजार) मर्तबह 'يَا مُقُسطُ ('या मुकसित्') पढ कर खानेकी चीज पर दम करके उस अन्यायी पतिको खिलाया जाए तो इन्शाअल्लाह वह तत्काल ही न्यायी स्वभावका बन जाएगा ।

300 पतिकी मुहब्बत प्राप्त करनेका अमल

'يَــا وَ ذُوُذُ' अगर पत्नी अपने पतिके लिए ३००० मर्तबह पढ़ कर किसी भी इतर पर दम करे और वहीं इतर लगा कर पतिके सामने जाए तो इन्शाअल्लाह पति अपनी पत्नीसे मुहब्बत करेगा ।

301 पतिकी हमेशाकी मुहब्बत प्राप्त करनेका अमल

दुल्हन रुख्सत हो कर जब अपने पतिके सामने जाए तब ७ मर्तबह 'پَا رَوُوُ فُ' ('या रऊफ़ु') पढ़ ले, इन्शाअल्लाह पति पूरा जीवन पत्नी पर महरबान रहेगा । और कभी कुसंप नहीं होगा ।

302 पतिकी निगाहमें उच्च स्थान प्राप्त करनेका प्रथम अमल

'يَا ذَاالُجَلال وَالْإِكْرَام' पत्नी १००० (एक हज़ार) मर्तबह

व्यक्ति इन्शाअल्लाह ज़ियादह मुहब्बत करेगी।

पति—पत्नीकी मृहब्बतके लिए यह अमल अति लाभदायक है।

294 बद अख्लाक पतिकी इस्लाहका अमल

पत्नी तीन दिन तक ३०० (तीन सो) मर्तबह 'پُا بَاسِطُ' ('या बासितु') पढ़ कर पानी पर दम करके पतिको पिलाए अथवा खानेकी चीज़ पर दम करके खिलाए तो बद मिज़ाज पति पत्नीके साथ इन्शाअल्लाह खराब सुलुक नहीं करेगा।

295 बद अख्लाक् पतिकी इस्लाहका अमल

पत्नी 'يَــا وَلِيُ पढ़ते पढ़ते बद सुलूक पतिके पास जाएगी तो इन्शाअल्लाह वह महरबानीसे अच्छा सुलूक करेगा ।

296 बखील पतिकी इस्लाहका अमल

- पत्नी 'یَا کَرِیُمُ' ('या करीमु') १००० (एक हज़ार) मर्तबह पढ़ कर पानी पर दम करके बखील पतिको पिलाए।
- तीन दिनके अंदर इन्शाअल्लाह उसमें सखावतका गुण पैदा होगा
   और बखीलीमें इन्शाअल्लाह कमी हो जाएगी ।

297 गुस्सावर पतिकी इस्लाहका अमल

पत्नी सुब्ह और शाम 'يَا مَانِع' ('या मानिउ') २१ (इक्क्कीस) मर्तबह पढ़ कर गुस्सावर पितकी तरफ सामनेसे अथवा पीछेसे दम करे । इन्शाअल्लाह चंद दिनोंमें सब शिकायतें दूर हो जाएगी ।

298 पतिकी बद कलामीकी इस्लाहका अमल

- पित अपनी बद सूलूक पत्नीके सामने जाए तब 'يُـا وَلِیُّ' ('या विलय्यु') पढ़े, इन्शाअल्लाह उसकी आदतें सुघर जाएगी।
- यह अमल पत्नी भी अपने बद सुलूक पितकी इस्लाहके लिए कर सकती है।

#### संतान

306 संतानकी रक्षाका प्रथम अमल

बालककी पैदाइशके बा'द तत्काल ७ (सात) मर्तबह ﴿ يَكُ ' 'يُكُ ('या बर्रु') पढ़ कर उस पर दम करनेसे बालिग होने तक वह बालक तमाम आफतोंसे इन्शाअल्लाह सुरक्षित रहेगा ।

307 संतानकी रक्षाका द्वितीय अमल

अपने बाल—बच्चों पर हररोज़ ७ मर्तबह 'يَــــا رَقِيْـبُ' पढ़ कर दम करनेसे वह तमाम आफतोंसे इन्शाअल्लाह सुरक्षित रहेगा ।

**308** नाफरमान संतानकी इस्लाहका प्रथम अमल

हररोज़ सुब्ह नाफरमान संतानके सर पर हाथ रख कर आसमानकी तरफ सर रख कर 'يَا شَهِيُكُ' २१ मर्तबह पढ़ कर दम करे । इन्शाअल्लाह सात दिनमें उसकी इस्लाह हो जाएगी ।

**309** नाफरमान संतानकी इस्लाहका द्वितीय अमल

सुब्ह सवेरे नाफरमान संतानकी पेशानीके बाल पकड कर

('या ज़ल् जलालि वल् इकरामि') पढ़ेगी तो इन्शाअल्लाह चंद दिनमें पतिकी निगाहमें उच्च स्थान प्राप्त कर लेगी ।

**303** पतिकी निगाहमें उच्च स्थान प्राप्त करनेका द्वितीय अमल

जो पत्नी अपने पतिकी निगाहसे गिर गई हो वह :

- ७ (सात) दिन तक हररोज़ गुसल करे और दो रका त नफल नमाज अदा करे।
- दोनों रका'तोंमें सुरए 'फातिहा'के बा'द सुरए 'इख्लास' एक मर्तबह पढे।
- तीन दिन हररोज़ खडे हो कर 'يَا عَزِيْزُ' ('या अज़ीजु') ३००० (तीन हजार) मर्तबह पढ़े ।
- चौथे दिन बैठ कर ५००० मर्तबह 'يَا عَزِيُزُ पढ़े ।
- पाँचवें, छटें और सातवें दिन बैठ कर सजदहमें जाकर कुल ३०० (तीन सो) मर्तबह ('या अज़ीज़ु') पढ़े और दुआ करे । वह पत्नी पतिकी नज़रमें इन्शाअल्लाह इज्ज़तपात्र और प्रिय बन जाएगी।

# 304 पत्नीको फरमाँबरदार बनानेका अमल

सवेरे नाफरमान पत्नीके पेशानीके बाल पकड कर पति १००० (एक हज़ार) मर्तबह 'يُسا شَهِيُسُدُ' ('या शहीदु') पढ़े तो इन्शाअल्लाह वह फरमाँबरदार हो जाएगी ।

बद सुलूक पति—पत्नीकी इस्लाहका अमल

 यह अमल उसके दिलको सब्ब देगा । और अल्लाह तआला उसके गमको इन्शाअल्लाह भुला देगा ।

#### पडोसी, दोस्त और रिश्तेदार

313 पडोसीकी बुराईसे रक्षाका अमल

जुमेरातसे आरंभ करके ७ (सात) दिन तक हररोज़ सुब्ह और शाम ७० (सत्तर) मर्तबह 'حَسُبِعَيُ اللَّهُ الْحَسِيُبُ' पढ़नेसे इन्शाअल्लाह पडोसीकी बुराईसे और हर बलासे सुरक्षित रहेगा ।

314 किसीको दोस्त बनानेका अमल

किसी मीठी चीज़ पर ३२० मर्तबह 'يَسَا قُـدُّوُسُ' पढ़ कर खिलानेसे खानेवाला इन्शाअल्लाह दोस्त बन जाएगा।

315 किसीके दिलमें मुहब्बत पैदा करनेका अमल

'پَا رَحِيَّمُ' ('या रहीमु') कागज़ पर लिख कर पानीमें घोल कर पिलाए तो पीनेवालेके दिलमें इन्शाअल्लाह लिखनेवालेकी मुहब्बत पैदा होगी । (इस शर्तके साथ कि जाइज़ मुहब्बत हो ।)

316 जाइज़ मुहब्बतके लिए अमल

जाइज़ मुहब्बतके लिए यह दुआ मुजर्रब है : 'اَللَّهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوُمٍ لَّا رَيُبَ فِيُهِ'

317 रिश्तेदारसे मुलाकातका अमल

जिस व्यक्तिके रिश्तेदार बिखर गए हों वह चाश्तके समय

'يَــا شَهِيُــدُ' ('या शहीदु') १००० (एक हज़ार) मर्तबह पढ़े । इन्शाअल्लाह वह फरमाँबरदार बन जाएगा ।

310 विद्यार्थीकी परिक्षाका परिणाम अच्छा आनेका अमल

अगर किसी विद्यार्थीको परिक्षाका परिणाम खराब आनेका भय हो तो वह तीन दिन तक बावुजू किब्लह रुख बैठ कर ११००० (ग्यारह हज़ार) मर्तबह 'يَا حَسِيُبُ' ('या हसीबु') एक ही बैठकमें पढे तो इन्शाअल्लाह परिणाम अच्छा आएगा ।

311 संतानकी शादीके लिए अमल

जिस शख्सकी लडकी कंवारी हो और उसकी शादीके खर्चके लिए कोई रकम न हो अथवा किसी जगहसे पयुगाम आता न हो तो वह शख्स :

- ११ (ग्यारह) दिन तक हररोज़ इशाकी नमाज़के बा'द ११००० (ग्यारह हजार) मर्तबह 'يَا مُغَنيُ' ('या मुग्नी') पढ़े ।
- जुमेरातसे आरंभ करके इतवारके दिन खत्म करे। इन्शाअल्लाह गयुबसे इन्तिज़ाम हो जाएगा ।

312 किसीकी मोतका रंज और गम दूर करनेका अमल

• किसीकी मोत अथवा दुर्घटनासे रंजीदह और गमगीन व्यक्तिको हररोज़ १००० (एक हज़ार )मर्तबह 'يُها صَبُورُ' ('या सबूर्')पढ़ कर पानी पर दम करके पिलाए।

**322** गुस्सावर और बद मिज़ाजकी इस्लाहका द्वितीय अमल

- किसी खानेकी चीज़ पर १०० (एक सो) मर्तबह 'يُنا عَفُوُ'' ('या अफुळ्वु') पढ़ कर दम करे, वह खाना बद मिज़ाज पतिको खिलाए तो इन्शाअल्लाह मिजाज बिल्कुल नरम हो जाएगा ।
- इस अमलसे गुस्सावर शख्स खुद अपने मिजाजकी इस्लाह भी कर सकता है।

323 बद मिज़ाजकी इस्लाहका तीसरा अमल

'پَا رَحُمْنُ' ('या रहमानु') मुश्क और जाफरानसे लिख कर बद अखलाक व्यक्तिके घरमें दफन कर दिया जाए तो उस व्यक्तिके मिजाज और अख्लाककी इन्शाअल्लाह इस्लाह हो जाएगी ।

324 ज़बान पर क़ाबू प्राप्त करनेके लिए अमल

जिस व्यक्तिकी ज़बान पर गाली और बुरे शब्द अधिक आते हों और किसी भी तरह अपनी ज़बान पर काबू न रख सकती हो वह व्यक्ति ९० (नव्वे) मर्तबह नए प्याले पर 'يُل حَمِيُدُ' ('या हमीदु') लिखे और ९० (नव्वे) मर्तबह 'يَــا حَـمِيُدُ' ('या हमीदु') लिख कर प्याले पर दम करे और हमेशा इस प्यालेसे पानी पीता रहे तो इन्शाअल्लाह वह अवश्य अपनी जुबान पर काबू पा लेगा ।

आबरू, मर्तबह

गुसल करके आसमानकी तरफ मुंह करके १० (दस) मर्तबह ﴿ ﴿ 'या जामिउ') पढ़े और एक उँगली बंद कर ले, इसी तरह हर १० (दस) मर्तबह पर एक उँगली बंद करता जाए, अंतमें दोनों हाथ मुंह पर फेर ले । इन्शाअल्लाह सब जल्द जमा हो जाऐंगे ।

318 लोगोंको ता'बेदार बनानेका अमल

जो व्यक्ति 'يَا مُؤْمِنُ 'को १००१ मर्तबहू परी उम्र पढ़ता रहे तो इन्शाअल्लाह सब लोग उसके ता बदार बन जाऐंगे।

> बुरी आदतें, बुरे अख्लाक्, बदमिज़ाजी आदिकी इस्लाह

319 शराबी पतिकी इस्लाहका अमल

शराबका आदी, व्यभिचारी हररोज़ 'يَا بَرُّ ७ मर्तबह पढ़े तो उसके दिलसे उन गुनाहोंकी रगबत इन्शाअल्लाह जाती रहेगी ।

320 तमाम बुरी आदतोंकी इस्लाहका अमल

मुसल्सल ४५ (पैतालीस) दिन तक हररोज़ ९३ (तीरानवें) मर्तबह एकांतमें 'يَسَا حَسِمِيُـكُ' ('या हमीदु') पढ़नेसे इन्शाअल्लाह तमाम बुरी आदतें दूर हो जाएगी और अच्छे अख्लाक़ पैदा होंगे।

321 बद मिज़ाजकी इस्लाहका प्रथम अमल

अगर कोई शख्स बद मिज़ाज हो और खूद अपना मिज़ाज ठीक करना चाहता हो तो वह हररोज़ सुब्ह और शाम ३०० मर्तबह يُا رَؤُوُكُ' पढ़े । इन्शाअल्लाह २१ दिनमें इस्लाह हो जाएगी ।

#### 330 बाइज्ज़त बननेका प्रथम अमल

जो शख्स हमेशा जुम्अह अथवा पीरके दिन मगरिबकी नमाज़के बा'द ४० (चालीस) मर्तबह '﴿يُعْ مُوْرُ ('या मुइज्जु') पढ़े, वह इन्शाअल्लाह लोगोंकी नज़रोंमें रोबदार और बाइजुज़ृत बनेगा।

331 बाइज्ज़त बननेका द्वितीय अमल

'پَا حَلِيُہُ' ('या हलीमु') अधिक मात्रामें पढ़नेवाले अमीरका दबदबा और इजूज़त इन्शाअल्लाह बाक़ी रहेगी ।

332 दो बारह इज्ज़त प्राप्त करनेका अमल

जो शख्स हररोज़ ३००० मर्तबह 'يُــا عَـلِـيُ ' का विर्द करे, उसको इन्शाअल्लाह इज्ज़त और आबरू दो बारह प्राप्त होगी ।

333 दोनों जहाँमें इज्ज़तके लिए अमल

हररोज़ ३००० (तीन हज़ार) मर्तबह 'يُسا شُكُورُ' ('या शक्रु')का ज़िक्र करनेवालेको दुनियामें इन्शाअल्लाह बेहद इज्ज़त और आखिरतमें बडा मर्तबह प्राप्त होगा ।

334 इज्ज़त और अज़मत प्राप्त करनेका अमल

'يَا ذَاالُجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ' अघिक मात्रामें पढ़नेसे बुजुर्गी और अज़मत इन्शाअल्लाह नसीब होगी ।

335 बाइज्ज़त रहनेका अमल

जो शख्स 'يَا مَلِکُ' ('या मलिकु') हमेशा ३००० (तीन

325 इज्ज़त प्राप्त करने और मुहताजीसे बचनेका प्रथम अमल

४० (चालीस) दिन तक हररोज़ ४० (चालीस) मर्तबह 🛚 🚅 'عَــزيُــزُ' ('या अज़ीजु') पढ़नेसे अल्लाह उसको दुनियामें बाइज्ज़त करेगा और इन्शाअल्लाह किसीका मुहताज नहीं रहेगा।

326 इज्ज़त प्राप्त करने और मुहताजीसे बचनेका द्वितीय अमल

जो शख्स हररोज फजरकी नमाज् के बा'द ४१ (एकतालीस) मर्तबह 'يَـا عَـزِيُزُ' ('या अज़ीजु') पढ़े, इन्शाअल्लाह किसीका मुहताज नहीं बनेगा और हमेशा इजजत पाएगा ।

327 बाइज्ज़त बननेके लिए अमल

हररोज़ 'يَسا كَرِيُكُم' ('या करीमु') पढ़ कर सोनेसे अल्लाह तआला लोगोंकी नजरोंमें बाइजुजत बनाएगा ।

328 इज्ज़त और वकार प्राप्त करनेका अमल

'يَا عَظِيُہُ' ('या अज़ीमु') अघिक मात्रामें पढ़नेसे इन्शाअल्लाह शांति, इजुजत और अजमत नसीब होगी।

329 इज्ज़त और उच्च मर्तबह प्राप्त करनेका अमल

'يَسا مُتَكَبِّــرُ' ('या मुतकब्बिरु') अघिक मात्रामें पढ़नेवाला इन्शाअल्लाह इजुजुत और उच्च मर्तबह पाएगा ।

आखिरु') ४१ (एकतालीस) मर्तबह पढ़े तो इन्शाअल्लाह उसकी इज्ज़त होगी और बडा मर्तबह प्राप्त होगा।

**340** लोगोंकी नज़रमें इज्ज़तके लिए प्रथम

जो शख्स 'يَا رَوُّو ُ فُ' ('या रऊफ्') आधी रातको अथवा बराबर दोपहरके समय १०० (एक सो) मर्तबह पढ़े, इन्शाअल्लाह लोगोंकी नज़रमें बाइजुज़त बन जाएगा ।

341 लोगोंकी नज़रमें इज्ज़तके लिए द्वितीय

जो शख्स पीर और जुमेरातकी रातको मगरिबकी नमाजके बा'द १४० (एक सो चालीस) मर्तबह 'پَا مُعِزٌ' ('या मुइज्ज़') पढ़े, वह लोगोंकी निगाहमें हैबत और इज्ज़त प्राप्त करेगा और इन्शाअल्लाह, अल्लाह तआलाके सिवा किसीसे नहीं डरेगा ।

**342** लोगोंकी नज़रमें इज्ज़तके लिए तीसरा

जो शख्स हररोज जोहरकी नमाजुके बा'द ९ (नव) मर्तबह 'يُسا حَلِيُهُ' ('या हलीमु') पढ़े, वह हमेशा लोगोंमें बाइज्ज़त बन कर रहेगा । इन्शाअल्लाह कभी किसी शख्सके सामने बेइज्ज़ती और शरमिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी।

**343** लोगोंकी नज़रमें इज्ज़तके लिए चोथा

हज़ार) मर्तबह पढ़े, वह दुनियावालोंकी नज़रमें इन्शाअल्लाह इजुज़तवाला और साहिब मर्तबह रहेगा।

336 इज्ज़त और मर्तबह प्राप्त करनेका प्रथम अमल

जो शख्स रातको बिस्तर पर लेटे और 'يُلِ كُرِيُّ '('या करीमु') पढ़ते पढ़ते सो जाए तो उसकी इज्ज़त और मर्तबहके लिए फरिश्ते दुआ करेंगे और सुब्हको लोगोंकी निगाहमें इन्शाअल्लाह वह बहुत ही बडा और बुजुर्ग मा'लूम होगा । हज़रत अली कर्रमल्लाह वजुहहू ('या करीमु')को अधिक मात्रामें पण्हा करते थे ।

337 इज्ज़त और मर्तबह प्राप्त करनेका द्वितीय अमल

इज्ज़त प्राप्त करनेके लिए फजरकी नमाज़के बा'द ९९ (निनानवे) मर्तबह 'يَا مَحِيُدُ' ('या मजीदु') पढ़ना और फिर अपने शरीर पर दम करना इन्शाअल्लाह अत्यंत फायदाकारक है।

338 किसीकी मुलाकातके लिए जाए तो वह इज्ज़त करे उसके लिए अमल

जो शख्स 'يَسَا اَحَدُ' ('या अ—हदु') ९ (नव) मर्तबह पढ़ कर किसी कामके लिए अथवा किसीकी मुलाकातके लिए जाए तो वह उसको बडी इजूज़त भरी नज़रसे देखेगा ।

339 पराए लोगोंमें इज्ज़त प्राप्त करनेका अमल

जो शख्स किसी पराए लोगोंमें जाए और 'يُسا آخِرُ' ('या

348 लोगोंमें दबदबा और डर जमानेका प्रथम अमल

हररोज़ ३००० मर्तबह 'يَا كَبِيُرُ' ('या कबीरु') पढ़नेवालेका इन्शाअल्लाह लोगोंके दिलोंमें रोब और डर पैदा होगा ।

349 लोगोंमें दबदबा और डर जमानेका द्वितीय अमल

जो शख्स चाँदीकी अँगूठी पर 'يَسا جَبُّسارُ' ('या जब्बारु') कन्दह (अंकित) करके पहने, उसकी हैबत, रुअब, दबदबा और डर लोगोंकी निगाहमें इन्शाअल्लाह पैदा होगा।

**350** मख्लूक़को ता'बेदार बनानेका प्रथम अमल

जो शख्स जुम्अहके दिन अथवा जुम्अहकी रातको रोटीके २० टुकडों पर 'يَسَاعَدُلُ' लिख कर खाएगा तो इन्शाअल्लाह, अल्लाह तआला मख्लूकको उसकी ता'बेदार बना देगा।

**351** मख्लूक्को ता'बेदार बनानेका द्वितीय अमल

जो शख्स रोटीके २० टुकडों पर 'يَـا مُحْمِىُ पढ़ कर दम करके खाए तो इन्शाअल्लाह मख्लूक उसकी ता'बेदार बन जाएगी।

352 जीवनमें हर प्रकारकी प्रगतिके लिए अमल

जो शख्स हररोज़ १०११ (एक हज़ार ग्यारह) मर्तबह ﴿ يُولِيُهُ 'مُطِيِّهُ ('या अज़ीमु') पढ़े, वह इन्शाअल्लाह दोस्त और दुश्मन जो शख्स हररोज़ 'يَا مَالِکَ الْمُلُکِ' ('या मालिकल् मुल्कि')को ७००० मर्तबह पढ़े और पूरा जीवन पढ़नेका इरादा कर ले, वह शख्स इन्शाअल्लाह मालदार, बावकार और बाइज्ज़त हो कर जीवन गुज़ारेगा, कोई उसकी इज्ज़त पर हमला नहीं करेगा।

344 लोगोंका महबूब बननेके लिए अमल

जो शख्स हररोज़ 'يَا بَاطِنُ' ('या बातिनु')१०२१ (एक हज़ार इक्कीस) मर्तबह इशाकी नमाज़के बा'द अंघेरेमें बैठ कर पढ़े, वह इन्शाअल्लाह लोगोंका प्रिय बन जाएगा।

345 इज्ज़त, वकारमें वृद्धिके लिए प्रथम अमल

हररोज़ 'يَسا مَلِكُ' ('या मलिकु') पढ़नेवालेकी इज्ज़त, अज़मतमें इन्शाअल्लाह, अल्लाह तआला वृद्धि करेगा।

346 इज्ज़त, वकारमें वृद्विके लिए द्वितीय अमल

जो शख्स मुश्क और ज़ाफरानसे 'يَا جَلِيُلُ' ('या जलीलु') लिख कर अपने पास रखे अथवा अधिक मात्रामें इसका विर्द रखे तो इन्शाअल्लाह मख्लूक़के दिलोंमें उसका रोब पैदा होगा और उसकी इज़ज़त और अज़मतमें इन्शाअल्लाह वृद्धि होगी।

**347** लोगोंकी निगाहमें इजुज़त पैदा करनेका अमल

हमेशा इशाकी नमाज़के बा'द ३००० मर्तबह 'يُهَ مَسَاجِدُ' पढ़ना यह लोगोंकी नज़रमें इज्ज़त और क़द्र पैदा करता है। मर्तबह 'يَـــا رَافِعُ' ('या राफिउ') पढ़नेवालेको अल्लाह तआला इन्शाअल्लाह मख्लूक्से बेनियाज् और तवंगर बना देगा ।

358 तवंगर और बेनियाज़ बननेका अमल

जो शख्स 'يا مَــالِکُ الـُمُـلُکِ' को हमेशा पढ़ता रहेगा अल्लाह तआला उसको लोगोंसे बेनियाज फरमा देंगे ।

359 तवंगर होनेका अमल

जुमेरातके दिन अथवा जुम्अहकी रातको १९००० (उन्नीस हज़ार) मर्तबह 'يَا غَنِيُّ ('या गनिय्यु') पढ़ना और हमेशा यह अमल करते रहना, इन्सानको गय्बसे तवंगर और घनवान बना देता है लेकिन अल्लाह तआलाके फज़लकी हर कामोंमें आवश्यकता है।

**360** ज़ाहिरी और बातिनी दौलतका अमल

- जो शख्स आरंभ और अंतमें ११ मर्तबह दुरूद शरीफ पढ़ कर ११११ मर्तबह 'يَا مُغْنِيُ' पढ़ेगा उसको इन्शाअल्लाह, अल्लाह तआला जाहिरी और बातिनी गिना (दौलत) अर्पण फरमाऐंगे ।
- फजर अथवा इशाकी नमाज़के बा 'द पढ़े, और उसके साथ सूरए 'मृजुज़म्मिल' भी पढ़ें ।

मक् सद, काम और दुआकी कुबूलियतके लिए

361 काममें आसानीका प्रथम अमल

जिस व्यक्तिका कोई काम पूर्ण न होता हो वह '﴿يُ حَكِيْكُ بُعُ को पाबंदीसे पढ़ा करे, इन्शाअल्लाह उसका काम पूर्ण हो जाएगा । सबकी नज़रमें प्रिय और बाइजुज़त बनेगा ।

353 मख्लूक़के साथ आपसमें महरबान होनेका अमल

'يَا رَؤُوُ فُ' ('या रऊफु') पढ़नेवाले शख्स पर इन्शाअल्लाह मख्लूक महरबान होगी और मख्लूक पर वह शख्स महरबान होगा। तवंगर और बेनियाज़ होनेके लिए

जाहिरी और बातिनी बेनियाज़ीका अमल जो शख्स अधिक मात्रामें 'يُسِعُ' का विर्द रखेगा, इन्शाअल्लाह उसे जाहिरी और बातिनी बेनियाजी नसीब होगी।

**355** मख्लूक्से बेनियाज़ीका अमल

जो शख्स सवेरे सजदहमें सर रख कर 'يُكِ صَحَبُ' ('या स—मदु') ११५ (एक सो पंद्रह) अथवा १२५ (एक सो पच्चीस) मर्तबह पढ़े, उसे इन्शाअल्लाह ज़ाहिरी और बातिनी सच्चाई नसीब होगी और इन्शाअल्लाह मख्लूकुसे बेनियाज़ी नसीब होगी।

356 बेनियाज़ बननेके लिए अमल

जो शख्स हररोज़ चाश्तकी नमाज़के बा'द आसमानकी तरफ हाथ उठा कर १० मर्तबह 'يَــا بَـاسِطُ' पढ़ कर हाथ मुंह पर फेरेगा वह इन्शाअल्लाह बेनियाज़ बनेगा और किसीका मुहताज न होगा।

357 बेनियाज़ी प्राप्त होनेका अमल

हर महीनेकी चोदहवीं रातको आघी रातको १०० (एक सो)

पढ़नेसे इन्शाअल्लाह हर मुश्किल काम आसान हो जाएगा ।

367 हर मुश्किल काममें आसानीका चौथा अमल

- हर मुश्किल काममें २१००० (इक्कीस) हज़ार मर्तबह 'يَا قَيُّوُ مُ ('या क्य्यूमु') तीन दिन तक पढ़ना अत्यंत मुजर्रब अमल है ।
- एक व्यक्ति यह खत्म पढे अथवा तीन व्यक्ति पढे।
- तीन व्यक्तिसे अधिक न पढ़े ।
- तीन दिनमें ६३००० (त्रेसठ हजार) मर्तबह पढा जाए ।
- अल्लाह तआलाके फज़लसे इस मुद्दतमें तमाम मुश्किलात
   इन्शाअल्लाह दूर हो जाएगी ।

**368** हर मुश्किल काममें आसानीका पाँचवाँ अमल

जो शख्स हररोज़ १०० मर्तबह 'يَسَا مُوَّخِّسُ पढ़े, उसके तमाम कामकी ज़िम्मेदारी अल्लाह तआला खूद ले लेगा । उसके मुश्किलसे मुश्किल काम गयुबसे इन्शाअल्लाह आसान हो जाऐंगे।

369 हर मुश्किल काममें आसानीका छठा अमल

किसी मुश्किलीके समय ९००० मर्तबह 'يَـا مُتَـعَالِي एक ही बैठकमें पढ़ना अत्यंत ही मुजर्रब साबित हुवा है।

370 मक्सदमें कामियाबीका प्रथम अमल

किसी खास और जाइज़ मक्सदके लिए ७०० मर्तबह ﴿ يُوَ لَّهُ سُطُوعُ لَا مُقْسِطُ ' पढ़ेगा तो इन्शाअल्लाह वह मक्सद प्राप्त होगा ।

## 362 काममें आसानीका द्वितीय अमल

जो शख्स सो कर उठनेके बा'द अघिक मात्रामें 'يَا مُفْتَدِرُ' ('या मुक्तिदरु')का विर्द करे तो इन्शाअल्लाह उसके तमाम काम आसान हो जाऐंगे।

363 तमाम हाजतें पूरी होनेका अमल

दो रका 'त नमाज़ पढ़ कर الْاَحِــرُ وَالظَّاهِـرُ पढ़ते रका 'त नमाज़ पढ़ कर مُو الْاَحِــرُ وَالظَّاهِـرُ الْمَاطِـنُ وَهُـوَ عَـلَى كُـلِّ شَيْءٍ قَدِيُرُ ' पढ़ते रहनेसे इन्शाअल्लाह وَالْبَـاطِـنُ وَهُـوَ عَـلَى كُـلِّ شَيْءٍ قَدِيُرُ ' तमाम हाजतें पूर्ण होगी ।

**364** हर मुश्किल काममें आसानीका प्रथम अमल

जो शख्स जुम्अहकी नमाज़से पहले पाकी, सफाई और दिली शांतिके साथ १०० (सो) मर्तबह يُك اَكُنُكُ पढ़े तो अल्लाह तआला उसके तमाम काम इन्शाअल्लाह आसान फरमा देगा।

365 हर मुश्किल काममें आसानीका द्वितीय अमल

'يَا تُوَّابُ' ('या तव्वाबु') अघिक मात्रामें पढ़नेवालेके तमाम काम इन्शाअल्लाह आसान हो जाऐंगे ।

**366** हर मुश्किल काममें आसानीका तीसरा अमल

जुहरकी नमाज़के बा'द ९० मर्तबह ﴿ 'يَا حَكِيْمُ' ('या हकीमु')

(पाँच सो) अथवा १०० (एक सो) अथवा ५० (पचास) मर्तबह 🖞 'مُويُعُ पढ़ेगा तो इन्शाअल्लाह उसकी दुआऐं कुबूल होगी।

377 दुआ कुबूल होनेका चौथा अमल

पीरकी रातको गुसल करके मुंह आसमानकी तरफ उठा कर १४९ (एक सो इकतालीस) मर्तबह 'يَـا مُتَعَالِيُ' ('या मुतआली') पढ़ कर जो दुआ माँगेगा वह इन्शाअल्लाह कुबूल होगी।

378 हर कामकी कामियाबीका प्रथम अमल

कामके आरंभमें 'يُكِبِّرُ' ('या मुतकब्बिरु') अधिक मात्रामें पढ़नेसे इन्शाअल्लाह सफलता होगी ।

379 हर कामकी कामियाबीका द्वितीय अमल

- 'يَا حَلِيُہُ، يَا عَلِيُہُ، يَا عَلِيُّ، يَا عَظِيُہُ का १५१००० मर्तबह खत्म करनेसे उसी हफतेमें इन्शाअल्लाह सफलता होगी।
- सामान्य आवश्यकताके लिए १००० (एक हजार) मर्तबह पढ़
   कर दुआ करना भी काफी है ।

380 हर कामकी कामियाबीका तीसरा अमल

जो व्यक्ति ९ मर्तबह 'يُسا اُحَـدُ' पढ़ कर जिस कामके इरादहसे जाएगा वह काम इन्शाअल्लाह आसानीसे हो जाएगा ।

381 हर कामकी कामियाबीका चौथा अमल

जो व्यक्ति आघी रातको खडी हो कर ३००० (तीन हज़ार) मर्तबह 'يُسا مُنْتَقِمُ' ('या मुन्तिक़मु') पढ़े तो जिस जाइज़

### 371 मक्सदमें कामियाबीका द्वितीय अमल

जो शख्स खाली कूज़हमें ७ मर्तबह 'يَا مُقِيُثُ पढ़ कर दम करेगा और उसमें खूद पानी पीएगा अथवा किसी दूसरेको पिलाएगा अथवा सुँघेगा तो इन्शाअल्लाह मकसदमें सफलता प्राप्त होगी।

372 मक्सदके मुताबिक् काम होनेका अमल

किसी भी कामके आरंभके समय ४१ मर्तबह 'ڮُو كُو ُ ('या नाफिउ') पढ़नेसे इन्शाअल्लाह वह काम मक्सदके मुताबिक होगा।

373 खास हाजत पूर्ण होनेका अमल

कोई खास हाजत पेश आए तो घर अथवा मस्जिदके सहनमें तीन मर्तबह सजदह करके हाथ उठाए और १०० मर्तबह 'يَا وَهَابُ' पढ़े ।इन्शाअल्लाहु तआला हाजत पूर्ण हो जाएगी ।

374 दुआ कुबूल होनेका प्रथम अमल

जो व्यक्ति हररोज़ ५०० मर्तबह 'يَسا خَسافِضُ' पढ़ा करे, इन्शाअल्लाह उसकी हाजतें पूर्ण होगी और मुश्किलात दूर होगी।

375 दुआ कुबूल होनेका द्वितीय अमल

376 दुआ कुबूल होनेका तीसरा अमल

जो शख्स जुमेरातके दिन चाश्तकी नमाजुके बा'द ५००

# 386 गुम हूई चीज़की वापसीका चौथा अमल

अगर कोई चीज़ गुम हो जाए तो यह दुआ पढ़े, इन्शाअल्लाह वह मिल जाएगी।

> 'ٱللَّهُمَّ يَاجَامِعَ النَّاسِ لِيَوُمٍ لَّارَيُبَ فِيُهِ، اِجُمَعُ ضَآلَّتِیُ' ('अल्लाहुम्म या जामिअन्नासि लि यव्मिल् ला रय्—ब फीहि, इजुमअ जाल्लती')

387 गुम हूई चीज़की वापसीका पाँचवाँ अमल

388 गुम हूई चीज़की वापसीका छठा अमल

इशाकी नमाज़के बा'द ७००० मर्तबह 'يُسا مُعِيُـُدُ' ('या मुईदु') पढ़नेसे इन्शाअल्लाह गुम हुवा सामान वापस मिल जाएगा ।

389 चोरीसे रक्षाका अमल

रातको सोते समय ७००० (सात हज़ार) मर्तबह 'يَا رَقِيْبُ' ('या रक़ीबु') पढ़ कर दम करनेसे रातको घरमें चोर नहीं आएगा।

390 चोरी हुवे मालकी वापसीका अमल

एक कागज़के चारों कोनोंमें 'يَا حَقُ' ('या हक्कु') लिख कर उसके बीचमें गुम हुवा सामानका नाम लिख कर आधी रातको उस मुरादके लिए पढ़ेगा वह मुराद इन्शाअल्लाह पूर्ण होगी ।

382 हर कामकी कामियाबीका पाँचवाँ अमल

जो व्यक्ति हररोज़ इशाकी नमाज़के बा'द 'يَكِ بُكِرُكِ عُلَمُ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيْعُ' १२ दिन तक १२०० मर्तबह जिस काम अथवा मक्सदके लिए पढ़ेगा, इन्शाअल्लाह वह पूरा अमल खत्म होनेसे पहले प्राप्त हो जाएगा । यह अमल मुजर्रब है ।

गुम हो जाना अथवा चोरी हो जाना

383 गुम हूई चीज़की वापसीका प्रथम अमल

'يَــــا رَقِيُـــبُ' ('या रक्तीबु')को अघिक मात्रामें पढ़नेसे इन्शाअल्लाह गुम हूई चीज़ प्राप्त हो जाएगी ।

384 गुम हूई चीज़ अथवा व्यक्तिकी वापसीका द्वितीय अमल

कागज़के चारों कोनों पर الْکُونُ ('अल् हक्कु') लिख कर सवेरे कागज़को हथेली पर रख कर आसमानकी तरफ बुलंद करके दुआ करे, इन्शाअल्लाह गुम हूई व्यक्ति अथवा सामान मिल जाएगा और इन्शाअल्लाह नुकुसानसे सुरक्षित रहेगा।

385 गुम हूई व्यक्तिकी वापसीका तीसरा अमल

जब घरकी सब व्यक्ति सो जाऐं तब घरके चारों कोनोंमें ७० मर्तबह ﴿يَا مُعِيُدُ पढ़े तो इन्शाअल्लाह गुम हूई व्यक्ति वापस आ जाएगी अथवा वह कहाँ है उसका पता चल जाएगा।

#### 394 प्रवासमें रक्षाका तीसरा अमल

- मुबारक नाम 'اَلْلُهُ' ('अल्लाहु')को बडे अक्षरोंमें लिखे ।
- इसके बा'द उसके 'अलिफ' अक्षरको कैंचीसे काट कर जुदा करे।
- प्रवासी अपने बाजू पर यह कटा हुवा अक्षर बांघ ले ।
- बाक़ी नाम 'اَللَّهُ' ('अल्लाह') अपने घरमें बाल—बच्चोंमें अमानत रख जाए ।

इन्शाअल्लाह प्रवासी सहीह—सलामत अपने घर वापस आएगा ।

## 395 प्रवासमें रक्षाका चौथा अमल

प्रवासमें जाते समय अपने परिवारको एक जगह जमा करके ७ (सात) मर्तबह 'يَكَ رَقِيُبُ' ('या रक़ीबु') पढ़ कर सब पर दम करे तो अल्लाह तआला सबकी रक्षा करेगा । और प्रवासीके साथ तमामको जीवंत सलामतीके साथ मुलाक़ात कराएगा ।

## 396 प्रवासमें रक्षाका पाँचवाँ अमल

- अगर कश्ती अथवा बडे जहाज़के प्रवासमें हवाके तूफानका भय हो.
- अथवा किसी मकानमें आग लगनेका भय हो तो
- हररोज़ १००० (एक हज़ार) मर्तबह ﴿ يَا وَكِيُلُ 'या वकीलु') पढ़े। इन्शाअल्लाह तमाम आफतोंसे अमन (रक्षा) मिलेगा।

## 397 प्रवासमें रक्षाका छठा अमल

प्रवासमें जाते समय १०१ (एक सो एक) मर्तबह 'يُـا آخِرُ' ('या आखिरु') पढ़ कर खूदको और अपने परिवारको अल्लाह कागज़को हथेली पर रख कर आसमानकी तरफ हाथ उठा कर निम्न लिखित दुआ करनेसे इन्शाअल्लाह चोरी हवा सामान मिल जाएगा :

'इलाही ! हज़रत सिय्यदुल् मुरसलीन अलयहिस्सलामके तफैल मेरा सामान मुज़े मिल जाए। '

**391** चोरी हूई अथवा गुम हूई चीज़ वापस प्राप्त करनेका अमल

• पहले २१ (इक्कीस) मर्तबह यह पढ़े :

'يَا جَامِعُ الْمُتَفَرِّقِنَا إِجْمَعُ لِي ضَالَّتِي يَا جَامِعُ'

('या जामिउल् मु—तफरिंकिना इज्मअ् ली जाल्लती या जामिउ')

• फिर ३००० मर्तबह मात्र 'يَا جَامِعُ' ('या जामिउ') पढ़े । इन्शाअल्लाह गुम हुई अथवा चोरी हुई चीज़ वापस प्राप्त हो जाएगी।

#### प्रवास और प्रवासी

392 प्रवासमें रक्षाका प्रथम अमल

प्रवासी प्रवासमें 'يَسا قُدُّوُسُ' ('या कुहुसु') अधिक मात्रामें पढ़े । इन्शाअल्लाह लाचार और विवश नहीं होगा और सहीह तथा सलामतीके साथ मंज़िल पर पहुँच जाएगा ।

393 प्रवासमें रक्षाका द्वितीय अमल

प्रवासी जुम्अहके दिन १००० मर्तबह 'وُلُ' पढ़े, इन्शाअल्लाह जल्द खैरियतके साथ वतन वापस पहूँचेगा ।

ें يُولِيُتُ ' पानीके खाली बरतनमे प्रवासी ७ (सात) मर्तबह ('या मुक़ीतु') पढ़ कर दम करे और उसमें खुद पानी पीए अथवा किसी दूसरेको पिलाए अथवा उस पानीको सुँघे तो प्रवासकी भयानकतासे इन्शाअल्लाह सुरक्षित रहेगा ।

403 प्रवाससे रक्षाके साथ वतन वापसीका अमल

प्रवासी हररोज़ ३००० (तीन हज़ार) मर्तबह 'يُعَا عَلِيٌ' ('या अलिय्य्')का विर्द रखोगा तो इस प्रवाससे अपने वतन इन्शाअल्लाह सहीह—सलामतीके साथ वापस पहुँचेगा ।

404 प्रवासमें तमाम काम दुरुस्त होनेका अमल

प्रवासमें जाते समय ११ मर्तबह 'يَا هَادِيُ' पढना अत्यंत ही फायदाकारक है । इन्शाअल्लाह तमाम काम दुरुस्त रहेंगे ।

405 समुद्री प्रवासमें रक्षाका प्रथम अमल

समुद्री प्रवासका प्रवासी ७ (सात) मर्तबह 'يَـا حَـفِيُظُ ('या हफीजु') लिख कर अपनी दाई बाजू पर बांघे, इन्शाअल्लाह वह तुफानसे, डूबनेसे और अन्य तमाम आफतोंसे सुरक्षित रहेगा।

406 समुद्री प्रवासमें रक्षाका द्वितीय अमल

समुद्री प्रवासमें प्रवासी 🖆 🚅 अधिक मात्रामें पढ़ता रहे तो वह डूबनेसे अथवा तूफानसे इन्शाअल्लाह सुरक्षित रहेगा।

तआलाके हवाले करे । इन्शाअल्लाह खैरियतसे घर वापस आएगा और सबको जीवंत और सलामत पाएगा ।

398 प्रवासमें रक्षाका सातवाँ अमल

रेलगाडी, कश्ती अथवा बडे जहाज़ आदिमें सवार होते समय ७ (सात) मर्तबह ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ('या बर्') पढ़े तो तमाम आफतोंसे सलामत रहेगा और इन्शाअल्लाह सलामतीके साथ सवारीसे उतरेगा।

399 प्रवासमें रक्षाका आठवाँ अमल

रातको १००० मर्तबह 'پَکَ مُعِیْ ('या मुइज्जु') पढ़ कर किसी जगह प्रवासमें जाए तो कोई तकलीफ देनेवाली बात सामने नहीं आएगी ।और पूरे प्रवासमें अत्यंत ही बावकार और बाइज्ज़त रहेगा ।और इन्शाअल्लाह सलामतीके साथ घर वापस आएगा ।

400 प्रवासमें सामानकी रक्षाका प्रथम अमल

प्रवासके सामान पर तीन जगह 'يَا حَفِيُظُ' ('या हफीजु')के अक्षर अलग अलग लिख दे। इन्शाअल्लाह वह सामान कभी गुम नहीं होगा और सहीह—सलामत मंज़िले मक्सूद तक पहुँच जाएगा।

401 प्रवासमें सामानकी रक्षाका द्वितीय अमल

अगर प्रवासी अपने सामान पर १० (दस) मर्तबह 'يَا جَلِيُلُ' ('या जलीलु') पढ़ कर दम करे तो इन्शाअल्लाह उसका सामान चोरके हाथसे सुरक्षित रहेगा।

402 प्रवासकी भयानकतासे रक्षाका अमल

मर्तबह 'يَا رُزَّا قُ' ('या रज्ज़ाकु') पढ़ कर दम करनेसे इन्शाअल्लाह, अल्लाह तआला रोज़ीके दरवाज़े खोल देंगे ।

411 रोज़ीके दरवाज़े खुलनेका तीसरा अमल

४१ मर्तबह 'يَا شَكُوُرُ' पढ़नेसे इन्शाअल्लाह रोज़ीके दरवाज़े खुल जाऐंगे और आर्थिक तंगी और रंज तथा गम दूर हो जाएगा ।

412 रोज़ीके दरवाज़े खुलनेका चौथा अमल

'يَا وَكِيُلُ' ('या वकीलु') अधिक मात्रामें पढ़नेसे इन्शाअल्लाह रोज़ी और भलाईके दरवाज़े खुलेंगे ।

413 रोज़ीके दरवाज़े खुलनेका पाँचवाँ अमल

हमेशा हररोज़ फजरकी नमाज़के बा'द १००० (एक हज़ार) मर्तबह 'يُساوُ ('या वहहाबु') पढ़नेसे कम मुद्दतमें रोज़ीके दरवाज़े इन्शाअल्लाह खुल जाऐंगे।

414 रोज़ीकी तंगी दूर करनेका प्रथम अमल

'يَــا وَهَّـابُ' ('या वह्हाबु')को कागज़ पर लिख कर अपने पास रखनेवालेको रोज़ीकी तंगी नहीं होगी ।

415 रोज़ीकी तंगी दूर करनेका द्वितीय अमल

जो व्यक्ति आर्थिक तंगीसे लाचार हो गई हो वह व्यक्ति ४० (चालीस) दिन तक हररोज़ ५००० (पाँच हज़ार) मर्तबह 'مُكُورُ' ('या शक्रु') पढ़े तो इन्शाअल्लाह गय्बसे ऐसा घनवान बन जाएगा कि खूद भी हैरतमें पड जाएगा।

#### सातवाँ प्रकरण

रोज़ी, वेपार, कारोबार, नोकरी, कोर्ट और मुक्दमा

#### रोज़ी

## 407 रोज़ीमें बरकतका अमल

जो व्यक्ति १३३ (एक सो तेंतीस) मर्तबह 'يَا لَطِيُفُ' ('या लतीफु') पढ़ा करे इन्शाअल्लाह उसकी रोज़ीमें बरकत होगी और उसके सब काम अच्छी तरह पूर्ण होंगे।

### 408 रोज़ी प्राप्त करनेका अमल

हररोज़ १००० (एक हज़ार) मर्तबह 'أيَـــا اَلْــُــُــُــِـا के हरोज़ १००० (एक हज़ार) मर्तबह 'يَـــا اَلْــُــُــِـا के 'ये' ('या अल्लाहु या हू')का ज़िक्र करनेवालेको अल्लाह तआला यकीनपुर्वक रोजी अर्पण फरमाएगा।

# 409 रोज़ीके दरवाज़े खुलनेका प्रथम अमल

फजरकी नमाज़के बा'द ३०० (तीन सो) मर्तबह 'يَا وَهَّابُ' ('या वहहाबु') पढ़े और आरंभ तथा अंतमें ११ (ग्यारह) मर्तबह दुरूद शरीफ पढ़ कर दुआ करे तो इन्शाअल्लाह, अल्लाह तआला रोज़ीके दरवाज़े खोल देगा।

# 410 रोज़ीके दरवाज़े खुलनेका द्वितीय अमल

फजरकी नमाजुसे पहले अपने मकानके चारों कोनोंमें १०

गरीबी और निर्घनतासे मुक्तिका द्वितीय अमल

े وَهُابُ ' चाश्तकी नमाजके आँतिम सजदहमें ४० मर्तबह पढ़नेसे गरीबी और निर्घनतासे इन्शाअल्लाह मुक्ति मिलेगी ।

421 गरीबी और निर्घनतासे मुक्तिका तीसरा अमल

दो रका'त नफल नमाज पढ़ कर अपने हेतु और 'يُسا لَطِيُفُ' मतलबको दिमागमें रख कर १०० (एक सो) मर्तबह 'يُسا لَطِيُفُ ('या लतीफ़ु') पढ़नेवाला इन्शाअल्लाह निर्घनतासे मुक्ति पाएगा ।

422 गरीबी और बेकारी दूर होनेका अमल

जो शख्स गरीब और बेकार हो वह २१ दिन तक हररोज दो रका 'त तहिय्यतुल् वुजू पढ़ कर ३०० मर्तबह 'يَــا لَطِيُفُ' पढ़े तो इन्शाअल्लाह उसकी गरीबी और बेकारी दूर हो जाएगी ।

423 मोहताजीसे रक्षाका प्रथम अमल

े को शख्स हररोज़ फर्ज़ नमाज़के बा'द २१ मर्तबह 'پُو مُنْعِمُ' पढे. वह इन्शाअल्लाह कभी मोहताज और गरीब नहीं होगा।

424 मोहताजीसे रक्षाका द्वितीय अमल

जो शख्स क्रमानुसार १० (दस) जुम्अह तक, जुम्अहके दिनकी फजरकी नमाजुके बा 'द ७००० (सात हजार) मर्तबह ('या मुग्नी') पढ़े तो गयुबसे अल्लाह तआला उसे लोगोंकी مُغُنِيُ

## 416 रोज़ीमें विशालताका अमल

रोज़ीकी विशालताके लिए हररोज़ इशाकी नमाज़के बा'द ५००० (पाँच हज़ार) मर्तबह 'يَا وَاسِعُ' ('या वासिउ') पढ़ता रहे । यह अत्यंत ही मुजर्रब अमल है ।

# 417 रोज़ीमें उन्नतिका अमल

- अतूट हररोज़ सूरए 'मुजूज़म्मिल शरीफ' ११ मर्तबह पढ़े और
- ११०० (एक हज़ार एक सो) मर्तबह 'يَا مُغْنِيُ ('या मुग्नी') पढ़े ।
- आरंभ और अंतमें दूरूद शरीफ पढ़े ।
   रोजीमें उन्नतिके लिए अत्यंत ही मुजर्रब वजीफा है ।

# 418 रोज़ी विशाल होनेका अमल

हमेशा जुम्अहकी नमाज़के बा'द १०० (एक सो) मर्तबह 'يَا غَفَّارُ' ('या गफ्फारु') पढ़नेवालेको इन्शाअल्लाह विशाल रोज़ी नसीब होगी ।

### गरीबी और मोहताजी दूर होनेके <u>लिए</u>

419 गरीबी और निर्घनतासे मुक्तिका प्रथम अमल

जो शख्स 'يَسَا وَهَّابُ' ('या वहहाबु')को अघिक मात्रामें पढ़ेगा अथवा उसको लिख कर अपने पास रखेगा उसको गरीबी और निर्धनतासे हैरत अंगेज़ तरीक़े पर मुक्ति मिलेगी। रहेगी । हर कारोबारमें इन्शाअल्लाह बरकत प्राप्त होगी ।

# 430 वेपारमें बरकतका अमल

हर नई चीज़ अथवा माल खरीदते समय पहले ४१ मर्तबह 'يَا نَافِعُ' पढ़नेसे इन्शाअल्लाह वेपारमें बहुत बरकत होगी ।

431 वेपारमें नुक़सानसे रक्षाका अमल

हररोज़ फजरककी नमाज़के बा'द ३००० मर्तबह 'ﷺ' पढ़े तो इन्शाअल्लाह वेपारमें किसी प्रकारका नुक़सान नहीं होगा ।

432 वेपारमें नुक़सानसे रक्षाका अमल

दुकान, आफिस अथवा कारखाना ताला खोलनेसे पहले ७० (सत्तर) मर्तबह 'ڀَا غَنِيُّ '('या गनिय्यु') पढ़े तो इन्शाअल्लाह वेपारके मालमें बरकत होगी । कभी नुकुसान नहीं होगा ।

433 वेपारमें भागीदारकी बुराईसे बचनेका अमल

वेपारके भागीदार हमेशा हररोज़ १००१ मर्तबह 'يَا مُوۡمِنُ' पढ़े तो पूरा जीवन वह एक दूसरेकी बुराईसे इन्शाअल्लाह सुरक्षित रहेंगे ।

## नौकरी, पद

434 छूटी हूई नौकरी वापस प्राप्त करनेका अमल

जिस शख्सकी नौकरी छूट गई हो और वह चाहे कि उसको दो बारह नौकरी मिल जाए तो वह शख्स तीन रोज़ह रखे और फजरकी नमाज़के बा'द १०००० (दस हज़ार) मर्तबह 'وَاقُ '('या मोहताजीसे बचाएगा और अपने खज़ानेसे सुकून दिलाएगा ।

425 भूखसे रक्षाका अमल

जो शख्स हररोज़ ३००० मर्तबह रोटीके चार लुक़मों पर 'يُ 'يُا लख कर खाएगा वह इन्शाअल्लाह भूखसे सुरक्षित रहेगा।

426 गरीबी दूर होनेका प्रथम अमल

गरीब शख्स हररोज़ ३००० मर्तबह 'یُــــا عَــلِــیٌ' ('या अलिय्यु')का विर्द रखे तो वह इन्शाअल्लाह घनवान हो जाएगा ।

427 गरीबी दूर होनेका द्वितीय अमल

अगर कोई पहले घनवान था और फिर गरीब हो गया और वह यह चाहे कि उसकी पहले जैसी हालत दो बारह हो जाए तो २१ (इक्कीस) दिन तक 'يَا مُعِيُّكُ' ('या मुईदु') पढ़े । चंद दिनोंमें वही पहली हालत इन्शाअल्लाह फिर कुाइम हो जाएगी ।

#### वेपार, कारोबार

428 कारोबारमें तरक्क़ीका प्रथम अमल

हररोज़ 'يَا رَشِيُدُ' ('या रशीदु')का विर्द रखनेसे इन्शाअल्लाह तमाम मुश्किलात दूर हो जाऐंगी और कारोबारमें खूब तरक्क़ी होगी।

429 कारोबारमें तरक्क़ीका द्वितीय अमल

फजरकी नमाज़के बा'द २९८ (दो सो अञ्चानवे) मर्तबह لِوَ ' 'या रहमानु') पढ़नेवाला अल्लाह तआलाकी खास रहमतमें दाखिल होगा और दुनियामें उसकी कोई मुश्किली नहीं

#### अगर कोई मुलाजिम पदसे हटा दिया गया हो तो :

- ७ (सात) दिन तक हररोज़ गुसल करे।
- उसके बा'द दो रका'त नफल नमाज अदा करे ।
- उन दोनों रका 'तोंमें 'अल्हम्द शरीफ' और सुरए 'इख्लास' एक मर्तबह पढे।
- फिर तीन दिन हररोज़ खडे हो कर عورين मर्तबह 'يَا عَزِينُ पढ़े।
- चौथे दिन बैठ कर ५००० मर्तबह 'يَا عَزِيُزُ' ('या अज़ीजु') पढ़े।
- पाँचवें, छठे, सातवें दिन सजदहमें जाकर ३०० (तीन सो) मर्तबह 'يَا عَزِيْزُ' ('या अज़ीजु') पढ़े ।
- उसके बा'द दुआ करे।

इन्शाअल्लाह वोही पद वापस मिल जाएगा अथवा उससे बेहतर व्यवस्था गयुबसे हो जाएगी।

439 मालिककी निगाहमें उच्च स्थान प्राप्त करनेका अमल

मुलाज़िम 'يُا ذَاالُجَلَالِ وَالْإِكْرَامُ ('या ज़ल् जलालि वल् इकराम')को १००० मर्तबह हररोज पढ़े तो इन्शाअल्लाह २१ (इक्कीस) दिनमें मालिककी निगाहमें उच्च स्थान प्राप्त कर लेगा ।

**440** गरीब आदमीका हदियह अमीरको पसंद आनेके लिए अमल

गरीब आदमी किसी अमीरको हदियह देनेसे पहले हिंदियहकी चीज़ पर ७० मर्तबह 'يَسا حَمِينُكُ ' पढ़ कर दम करे । इन्शाअल्लाह वह हदियह अत्यंत मक्बूल और पसंद आएगा ।

रजुज़ाकु') पढ़े और आरंभमें तथा अंतमें यह दुरूद शरीफ पढ़े :

'ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَسَلِّمُ

उसी महीने. उसी जगह पर अथवा उससे बेहतर जगह पर इन्शाअल्लाह नौकरी मिल जाएगी ।

435 उच्च मर्तबह और खूशहाली प्राप्त करनेका प्रथम अमल

जो शख्स 'يُساعَلِيُّ ('या अलिय्यु')को पढ़ता रहे और लिख कर अपने पास रखे, इन्शाअल्लाह उसे मर्तबहकी उच्वता, खूशहाली और हेतुमें सफलता नसीब होगी।

436 छूटा हुवा पद वापस प्राप्त करनेका अमल

जो शख्स अपने पदसे हटा दिया गया हो वह ७ रोजह रख कर ७ दिन तक १००० मर्तबह 'يَا كَبِيُرُ' ('या कबीरु') पढ़े तो इन्शाअल्लाह वह दो बारह अपने पद पर नियुक्त हो जाएगा ।

437 मुलाजि़मको पदमें इज्ज़त प्राप्त होनेका अमल

मुलाज़िम हररोज़ अघेरेमें १००० (एक हज़ार) मर्तबह 🖳 🚅 'أَيُّ يُعَ قُدُّو سُ' दोनों नामोंको मिला कर पढ़े तो जिस पद पर عَسَالِكُ يَا قُدُّو سُ वह मुलाज़िम है उसमें इन्शाअल्लाह इज्ज़त प्राप्त होगी । उसके ऊपरके अफसरान हमेशा उसकी तरफ दयाकी नजरसे देखेंगे।

438 छूटा हुवा पद वापस प्राप्त करनेका अमल

बहुत ही आसानीसे मालिकका डर दिलसे निकल जाएगा।

445 बडे पद पर काइम रहनेका अमल

जो हाकिम हमेशा ५००० (पाँच हज़ार) मर्तबह 'يُ كَبِيُرُ' ('या कबीरु') पढ़ेगा वह अपने पद पर बाइज्ज़त और बावक़ार क़ाइम रहेगा । अगर उस पर कोई बडी ज़िम्मेदारी आ जाएगी तो उसमें इन्शाअल्लाह सहीह और सलामत सफल होगा ।

446 हाकिमकी हुकूमत काइम रहनेका अमल

जो हाकिम हररोज़ अंघेरेमें १००० (एक हज़ार) मर्तबह यह दोनों नाम 'يَا مَالِکُ يَا قُدُّوُسُ' ('या मालिकु या कुदूसु') मिला कर पढ़े, उसकी हुकूमत इन्शाअल्लाह काइम रहेगी।

447 प्रजाकी ता'बेदारीके लिए हाकिमको करनेका अमल

अगर हाकिम 'يَا مُـوَّمِنُ' ('या मुअ्मिनु')को अघिक मात्रामें पढ़ेगा तो इन्शाअल्लाह उसकी प्रजा ता 'बेदार बन जाऐंगी।

448 अमलदार और हाकिम बात सुने उसका अमल

जो शख्स हमेशा ३००० मर्तबह 'يَا مَلِکُ' ('या मलिकु') पढ़े तो अमलदार और हाकिम उसकी बात इन्शाअल्लाह घ्यानसे सुनेंगे । ज़ालिम उसके सामने सख्तीसे नहीं बोल सकेगा ।

कोर्ट और मुक़द्दमा

## 441 मालिककी नाराज़गी दूर करनेका अमल

अगर कोई मालिक मुलाज़िमसे नाराज़ रहता हो तो वह मुलाज़िम सुब्ह और शाम २१ (इक्कीस) मर्तबह 'يَا مَانِعُ' ('या मानिउ') पढ़ कर मालिककी तरफ आगेसे अथवा पीछेसे दम करे। इन्शाअल्लाह चंद ही दिनोंमें नाराज़गी दूर हो जाएगी।

# 442 मालिकका गुस्सा दूर करनेका अमल

अगर किसी मुलाज़िम पर उसका मालिक गुस्सा करता हो तो आघी रातको अथवा दोपहरको ११०१ (एक हज़ार एक सो एक) मर्तबह 'ڀُوُرُ' ('या सबूरु') पढ़ कर अल्लाह तआलासे दुआ करे। इन्शाअल्लाह एक ही हफतेमें मालिकका गुस्सा दूर हो जाएगा।

# 443 मालिककी बदमिज़ाजीकी इस्लाहका अमल

किसी मुलाजिमका मालिक बद मिज़ाज हो तो वह मुलाज़िम 'ڀُو وَلُيُ' ('या वलिय्यु') पढ़ते पढ़ते मालिकके पास जाए तो इन्शाअल्लाह वह महरबानीका मुआमला करेगा।

# 444 मालिकका डर दिलसे दूर करनेका अमल

जो मुलाज़िम मालिककी पूछताछसे बहुत डरता हो वह रातको इशाकी नमाज़के बा'द ३००० (तीन हज़ार) मर्तबह ﴿﴿ َ عَرَبُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ ا यह बंदह कहाँ जाएगा ?

# 'لَا مَلُجَاً وَلَا مَنُجَاً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْكَ'

तेरी सज़ासे बचना और तेरी मुसीबतकी पनाह तेरे ही पास है।'' इन्शाअल्लाह मुक़द्दमामें जीत होगी और दुश्मन पराजित होगा।

451 मुक़द्दमा जीतनेके लिए तीसरा अमल

मुश्कल मुक़द्दमामें जीतनेके लिए بَا عَلِيُمُ، يَا عَلِيُمُ، يَا عَلِيُّمُ 'يَا حَلِيُمُ، يَا عَظِيُمُ' पढ़ना अत्यंत ही मुजर्रब है ।

452 मुक़द्दमामें समाघानके लिए अमल

अगर कोई शख्स किसी मुक्दमामें समाघान करना चाहता हो और सामनेवाले (विपक्ष) मानते न हो तो ज़ोहरकी नमाज़के बा'द ३००० मर्तबह 'يَا غَفَّارُ' ('या गफ्फारु') पढ़े और फिर दुआ करे । इन्शाअल्लाह दुश्मन खूद ही समाघानके लिए अरज करेगा ।

453 मुक्इमाका फेसला न्यायपूर्वक होनेका अमल

- १०१ मतिबह 'شُبُحَانَ المَالِكُ الْحَقِّ الْمُبِينُ पढ़े ।
- इसके बा 'द ७००० मर्तबह 'يَا حَقُّ ('या हक्कु') पढ़े ।

इन्शाअल्लाह मुक्दमाका फेसला हक् पर और न्यायपूर्वक होगा ।

454 मुक्दमाकी अपीलमें जीतनेका अमल

\_\_ का खत्म निम्न लिखित रीतसे करे : 'يَا مَالِکُ الْمُلُکِ'

• हररोज़ गुसल करके ओहरामकी तरह चादर बांघे ।

## 449 मुक़द्दमा जीतनेके लिए प्रथम अमल

- नाहक् मुक्इमामें फंसा आदमी हाज्रिक समय अथवा मुक्इमा दाइर करनेवालेके साथ बातचीतके समय ७० (सत्तर) मर्तबह 'الله الله الله ) ('अल्लाह, अल्लाह') कहे ।
- दिलमें कल्पना करे कि तमाम मजिलस गाइब हो गई है और अब अल्लाह तआलाकी जात इस मुक्दमाका फेसला करेगी ।
   इन्शाअल्लाह मुक्दमाका फेसला उसके हक्में होगा । दुशमन पराजित होगा ।

# 450 मुक्दमा जीतनेके लिए द्वितीय अमल

नाहक मुक़द्दमा और दुश्मनके डरके कारण परेशान आदमी २१००० मर्तबह 'يَا مَالِکُ الْـمُلُکِ' ('या मालिकुल् मुल्क')का खतम तीन दिन सतत निम्न लिखित रीतसे करे :

- तीन शख्स बावुजू कि़ब्लह उख बैठ कर ७००० (सात हज़ार)
   मर्तबह 'يَا مَالِکُ الْمُلْکِ '('या मालिकुल् मुल्क') पढ़े ।
- आरंभ और अंतमें ७ (सात) मर्तबह यह दुरूद शरीफ पढ़े :

'اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى قَبُرِ مُحَمَّدٍ فِى الْقُبُورِ؛ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَجُسَادِ؛ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَرُواحِ وَ بَارِكُ وَسَلِّمُ'

 वह तीनों शख्स वज़ीफा खत्म करके यह तरह दुआ माँगे :
 ''इलाही ! आज फलां मुक़द्दमाकी फिरयाद और अपील तेरी सरकारमें हमने दाइर की है । अगर तू भी पराजित करेगा तो 457 क़ैद और बंदसे रक्षाका अमल

जो शख्स ८९ (नवासी) मर्तबह 'يَـا مُـحُـِىُ' ('या मुह्यी') पढ़ कर अपने ऊपर दम करे, वह हर प्रकारकी क़ैद और बंदसे इन्शाअल्लाह सुरक्षित रहेगा।

458 हाकिमसे न्याय प्राप्त करनेका अमल

अगर किसी मुक़द्दमामें हाकिमसे अन्यायका भय हो तो मुक़द्दमाकी सुनाईके समय हररोज़ ३००० (तीन हज़ार) मर्तबह र्ें ('या अद्लु') पढ़े और हाकिमकी तरफ घ्यान करके दम करे तो इन्शाअल्लाह न्याय होगा । अन्याय नहीं होगा ।

459 मुक़द्दमामें गवाह जूठी गवाही न दे उसका अमल

अगर किसीके मुक्दमाकी सुनाई चालु हो और किसी गवाहसे जूठी गवाहीका संदेह हो तो १००० (एक हज़ार) मर्तबह 'يَا جَلِيُلُ' ('या जलीलु') पढ़ कर उस गवाहकी तरफ दम करे तो इन्शाअल्लाह वह गवाह अदालतमें जूठी गवाही नहीं देगा।

**460** बद मिज़ाज हाकिमके सामने हाज़रीका अमल

अगर किसी बद मिज़ाज हाकिमके सामने जाना हो तो ७ (सात) मर्तबह 'يَا يَا عَاكِمُ' ('या बाइसु') पढ़ कर अपने शरीर पर दम करके उसके सामने जाए । इन्शाअल्लाह हाकिम बहुत ही महरबानीका मुआमला करेगा ।

- ४०० (चार सो) ग्राम जवके आटेकी एक रोटी पकाए ।
- २४ (चोबीस) घंटेमें वह रोटी खाए ।
- रात और दिनमें ४१००० (एकतालीस हजार) मर्तबह :

पढे । 'يَا مَالِکُ الْمُلُک'

- 'بسُم اللُّهِ الرَّحُمٰن الرَّحِيمُ वर्ज़ीफाके आरंभ और अंतमें 'ويُسم اللُّهِ الرَّحُمٰن الرَّحِيمُ ' ('बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम')१०० (एक सो) मर्तबह पढ़े।
- ७ (सात) दिन तक सतत यह अमल करे । इन्शाअल्लाह मुक्दमाकी अपीलमें जीत होगी।

चेतावनी : यह नाम बहुत जलाली है । पढ़नेके दरमियान कोई बदपरहेज़ी न होनी चाहीए । वर्ना नफाकी जगह नुक़सान होगा ।

455 नाहक क़ैद अथवा मुक़द्दमासे मुक्तिका अमल

अगर कोई शख्स क़ैदमें अथवा मुक़द्दमामें नाहक़ फँस गया हो तो उसके रिश्तेदार रात और दिन सतत २१००० (इक्कीस हज़ार) मर्तबह 'خُ يَكَا فُتًّا خُ' ('या फत्ताहु') पढ़े । इन्शाअल्लाह जल्द उसकी मुक्ति होगी।

456 जूठे फोजदारी मुक़द्दमासे मुक्तिका अमल

अगर कोई शख्स जूठे फोजदारी मुक्दमामें फँस गया हो तो तीन दिन तक रातको बारह बजे और दिनको बारह बजे ५००० (पाँच हज़ार) मर्तबह ﴿ يُهَا مُنْتَقِمُ ' ('या मुन्तिक़मु') पढ़े तो इन्शाअल्लाह बहुत जल्द दुश्मन बरबाद हो जाएगा और यह मुबारक नाम पढ़नेवाला जल्द मुक्ति प्राप्त करेगा ।

आघी रातको अथवा दोपहरको ११०१ (एक हजार एक सो एक) मर्तबह ''يُ صَبُورُ' ('या सब्रु') पढ़ कर अल्लाह तआलासे दुआ करे। इन्शाअल्लाह ७ (सात) दिन तक सतत यह अमल करनेसे उसका गुस्सा दूर हो जाएगा ।

465 पत्र अथवा अरज़ीका अच्छा जवाब आनेके लिए अमल

अगर किसीके पत्रका जवाब अथवा अरजीका हक्म न आता हो तो हररोज फजरकी नमाजुके बा'द तीन दिन तक १००० (एक हज़ार) मर्तबह 'يَا مُجِيْبُ' ('या मुजीबु') पढ़ कर कल्पना करे कि मेरे पत्रका जवाब और मेरी अरजी पर हुक्म लिख कर आसमानसे घरती पर उतर आया है । इन्शाअल्लाह चंद दिनोंमें पत्र अथवा अरजीका अच्छा जवाब आएगा ।

466 फेसला हक पर देनेके लिए साहिबे फेसलाको करनेका अमल

हाकिम, काजी, मुफती, कौमका सरदार, चोघरी, सरपंच ंيَا هَادِيُ ' अथवा पटेल फेसला देते समय अगर ७ (सात) मर्तबह (या हादी) पढ़े और फिर फेसला दे तो इन्शाअल्लाह हक पर काइम रहेगा।



**461** हाकिमके सामने हाज़रीके समय इज्ज़त प्राप्त करनेका पहला अमल

जो कोई शख्स किसी बड़े आदमीके सामने जानेसे डरता हो तो तीन दिन तक हररोज़ ३००० (तीन हज़ार) मर्तबह 'يَا رَافِعُ' ('या राफिउ') पढ़े और फिर यही 'وَافِعَ' ('राफिउ') पढ़ता पढ़ता हाकिमके सामने जाएगा तो इन्शाअल्लाह हर तरह इजुज़त प्राप्त करेगा । हाकिम अत्यंत ही नरमीका मुआमला करेगा ।

**462** हाकिमके सामने हाज़रीके समय इज्ज़त प्राप्त करनेका दूसरा अमल

अगर कोई शख्स अँगूठीमें 'يَا جَلِيُلُ' ('या जलीलु') कन्दह (अंकित) करके अपने पास रख कर हाकिम अथवा बडे शख्सके सामने जाए तो इन्शाअल्लाह इजुज़त मिलेगी । हर हाकिमकी नजर उसके सामने नीची रहेगी।

463 मज़लूमकी सिफारिश हाकिम सुने उसका अमल

अगर कोई हाकिम अथवा जा़िलम किसी मजूलूमकी सिफारिश सुनता न हो तो ११० (एक सो दस) मर्तबह 'चे हैं 🗘 🗘 ('या रऊफ़्') पढ़ कर दुआ करे तो इन्शाअल्लाह वह जालिम उस मजुलूमकी सिफारिश कुबूल करेगा ।

464 हाकिमका गुस्सा दूर करनेका अमल

अगर किसी शख्ससे उसका हाकिम गुस्सा करता हो तो

कुन्से सब या बारिउ पैदाकिया, या मुसव्विद् सूरते इशरत बना ।

बख्श **या गफ्फारु** इस्याँ सर ब सर, नफस पर गालिब तू**या कृह्हारु** कर ।

बे इवज़ तू रिज़क् या वह्हाबु दे, रिज़क् या रज्जाकु दे हर किस्मके।

खोल या फत्ताहु तूरोज़ीके दर, या अलीमु ख्वार हुँ तू ले खबर।

तंग कर **या काबिजु** रिज्के पलीद, रिज्क कर **या बासित्** रिज्के मज़ीद।

पस्त हो **या खाफिजु** दुश्मन मेरे, दे मुज़े **या राफिउ** रुत्बे बडे ।

या मुइज्जु मुज़को कर इज्ज़त अता, या मुजिल्लु मुज़को ज़िल्लतसे बचा।

या समीउ सुन मेरी फरियादको, या बसीरु देख मुज़ नाशादको।

या ह-कमु हुक्म पर अपने चला, डर है या अद्लु तेरे इन्साफका।

या लतीफु मुज़ पे अपना लुत्फ कर, या कबीरु दिलको कर दे बाखबर।

## अस्माउल् हुस्नाके माध्यमसे दुआ

मुज़को या अल्लाहु अपना इश्क़ दे, हो मुहब्बत सिर्फ तेरे वास्ते ।

मुस्तिहक् तू ही इबादतका हुवा, है तू ही मअ्बूद सारी खल्क्का ।

बख्श या रहमानु मैं हूँ ख्वारतर, या रहीमु महरबानी मुज़ पे कर ।

तू ही या मालिकु शह हर दो सरा, मुज़को जनत दे जहनमसे बचा।

मुज़को **या कुद्ध्सु** कर अैबोंसे पाक, तू निहायत पाक मैं एक मुश्ते खाक।

या सलामु दीनों ईमांको मेरे, रख सलामत अपने फज़लो लुत्फसे ।

अमन दे **या मुअ्मिनु** मुज़को सदा, या **मुहय्मिनु** तू निगहबाँ है मेरा ।

या अज़ीज़ु मेरे गालिब होवे सुस्त, काम या जब्बारु मेरे कर दुरुस्त ।

तू है या मुतकब्बिटु सबसे बडा, मुज़को मगरूरोंकी सुहबतसे बचा।

बे तेरे **या खालिकु** है कौनसा, जिसने सब खिल्कृतका अंदाज़ह किया । या वकीलु कारसाज़े बे कसाँ,

या कृविय्यू ताकृते बे ताकृताँ।

या मतीनु दीन पर रख उस्तुवार,

या विलय्यु कर मदद लय्लो नहार ।

**या हमीदु** हम्द है तुज़को सदा,

तू है या मुहसी मुहीते मा सिवा।

पहले भी या मुब्दिउ पैदा किया,

या मुईदु तू ही फिर मर्जअ् हुवा।

जिन्दह या मुह्यी हूँ जब तक शाद रख,

जब मरूँ तब या मुमीत् याद रख ।

तू ही या हय्यू है ज़िन्दह ता अबद,

तू ही या कृय्यूम् काइम ला वलद।

रख गनी मुज़को सदा या वाजिदु,

सब बणाई तुज्को है या माजिद् ।

है तू ही या वाहिदु आली सिफात,

तू ही या अ-ह-दु यकता पाक ज़ात।

या स-म-दु है सबको तेरी जुस्तजू,

सब तेरे मुहताज, बे परवा है तू।

गर्दिशे गरदूँसे तंग आया हूँ मैं,

तेरे दर पर इल्तिजा लाया हूँ मैं।

नफस पर या कादिरु कादिर रहूँ,

यूँ जियूँ **या मुक्तिदिदु** जब तक जियूँ।

या हलीमु बुर्दबारी कर अता,

या अज़ीमु है तू ही सबसे बणा।

या गफूद्र बख्श दे मेरे गुनाह,

या शकुद्भ शुक्र रख मददे निगाह।

या अलिय्यु है,बणारुत्बहतेरा,

या कबीरु तूबडा है तूबणा।

या हफीज़् आफतोंसे रख निगाह,

या मुक़ीत तनमें दे कुव्वतको राह।

या हसीबु सहल हो मुज़ पर हिसाब, या जलीलु तू बडा आली जनाब ।

या करीमु तू सखी, मुहताज सब,

या रकी़बु तू निगहबाँ रोज़ो शब।

या मुजीबु कर दुआ मेरी कुबूल, दीनो दुन्यामें न कर मुज़को मलूल ।

इल्म कर या वासिउ मुज़ पर फराख, बअ्द मरने क़ब्र कर मेरी फराख।

या हकीमु तू है दानाए अमल,

या वदूदु तू मुहिब्बे बे बदल। या मजीदु ज़ातमें तू है बणा,

क्ब्रसे या बाइसु मुअ्मिन उठा।

या शहीदु हाज़िरों आगाहे कुल,

तू ही है या हक्क़ शहिन्शाहे कुल ।

मुज़को **या मुग्नी** तू बे परवा बना, हो न कुछ **या मानिउ** नुक़सान मेरा ।

जो ज़रर **या ज़ार्ट्र** हो दूर रख, नफासे **या नाफिउ** मस्रूर रख।

दिलको **या नूरु** मेरे रोशन बना, राह **या हादी** मुज़े सीघी दिखा ।

**या बदीउ** तू है बणा साहिबे कमाल, कर दिया आलमको पैदा बे मिसाल।

तू ही **या बाक़ी** रहे बाक़ी सदा, तू ही **या वारिसु** वारिस मेरा।

या रशीदु राह नेकीकी दिखा, नारे दोझखसे इस आसीको बचा।

तू ही **या वाली है** सब पर हुक्मराँ, सब जहाँ महकूम तेरा बे गुमाँ।

**या सबूरु** सब्रकी तव्फीक़ दे, कर मुजल्ला मुज़को अपने खुल्कुसे ।

हो चुके निनानवे नाम ए अखी, या बर्ट्स की तरह हैं चंद और भी।

या इलाही बह्रे खत्मिल् मुरसलीन , मुअ्मिनोंको कर अता खुल्दे बरीं। या मुक्दिमु होवे अगलोंमें गुज़र,

या मुअख्टिखरु पिछेवालोंमें न कर।

तू ही या अव्वल् अव्वलमें था,

फिर तू ही या आखिर होगा सदा।

उस पर **या ज़ाहिरु** ज़ाहिर हुवा,

सन्अतों पर जो कोई जाहिर हवा।

वहमसे या बातिनु तू है निहाँ, तुजको पावे वहम यह ताकत कहाँ।

तेरा या मुतआलु है रुत्वह बुलंद,

हूँ तेरे ओहसानमें या बर्द बंद ।

मेरी या तव्वाबु कर तव्बह कुबूल,

रहम कर या मुन्तिकृम् बदियोंको भूल।

या अफुळ्यु कर गुनाहसे दरगुज़र,

या रऊफु महरबानी कर नज़र।

मालिकुल् मुल्कि है बस तेरा ही नाम,

दे मुज़े मुल्के किनाअतमें मकाम ।

जुल् जलालि तू ही वल् इकराम है,

मुज़े बखश्ना कया बणा सा काम है।

अदलसे या मुक्सितु डरता हूँ मैं,

फज़लकी उम्मीद बस करता हूँ मैं ।

जमअ कर **या जामि**उ दिलको मेरे,

या गनिच्यु कर दे बे परवा मुज़े।

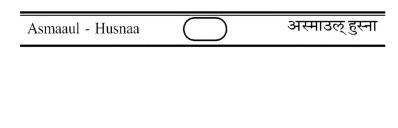

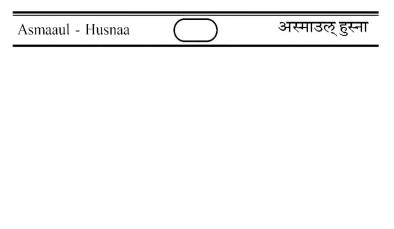